# आगम-धुग का जैन-दर्शन

श्री पाधुण्यी कित शावक संघ गंगाबहर-भोताबर

<sup>तेसक</sup> पण्डित दलमुख मालवणिया

> सम्पादक विजय मुनि, शास्त्री

भ्रमात ज्ञानपीठ, त्र्रागरा

पुस्तक :

आगम-युग का जैनदर्शन लेखक :

पण्डित दलसुख मालवणिया

सम्पादक विजय मुनि, घास्त्री

प्रकाशक:

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा

प्रथम प्रवेश : जनवरी, १९६६

मूल्य:

पाँच रुपये मुद्रकः

एजुकेशनल प्रेस, आगरा

जैनदर्शन के विषय में स्वतन्त्र पुस्तकों का प्रकाशन नहीं के बराबर ही है। जैनदर्शन की मौलिक संस्कृत एवं प्राकृत पुस्तकों की प्रस्तावनाओं के रूप में पण्डित श्री मुखलालजी, पंडित श्री वेचरदासजी, पण्डित श्री कैलाशचन्द्रजी, पं० श्री महेन्द्र-कुमारजी, श्री जुगमन्दरलालजी जैनी तथा प्रोफेसर चन्नवर्ती, प्रोफेसर घोषाल और प्रोफेसर डा॰ उपाच्ये आदि ने लिखा है। पं॰ महेन्द्रकुमारजी तथा डा॰ मीहन लाल मेहता के हिन्दी में, 'जैनदर्शन' अपने आप में विशिष्ट कृतियाँ हैं। अँग्रेजी में डा॰ नथमलजी टाटिया की 'Studies in Jain Philosophy' पुस्तक, डा॰ पद्म-राजैया की 'Comparative study of the Jain theory of reality and knowledge' पुस्तक और यी वीरचन्द गाँधी की 'Jain Philosophy' पुस्तक जैनदर्शन के सम्बन्ध में रचनाएँ हैं। परन्तू इन सभी में जैनदर्शन के मध्यकालीन विकसित रूप का ही, विवेचन या सार-संग्रह है। किसी ने जैन मूल आगम में, जैन-दर्तन का कैसा रूप है, इसका विवरण नहीं दिया है। इस अभाव की पूर्ति के लिए मैंने जो प्रयत्न किया था, वह यहां स्वतन्त्र पुस्तक के रूप में उपस्पित है। मैंने १६४६ मे 'न्यायावतारवार्तिकवृत्ति' की प्रस्तावना के एक गंश के रूप में जैन आगमों का अध्ययन करके उनमें जो जैनदर्शन का रूप है, वह उपस्थित किया था। उक्त प्रस्तावना के अंश को अन्य सामग्री के साथ जोड़ कर आगम-यूग का जैनदर्शन प्रकाशित किया जा रहा है। अध्येताओं को जैनदर्शन के क्रमिक विकास को समभने में यह पुस्तक भूमिका का काम देगी। जैनदर्शन के बृहद इतिहास को मन में रख कर ही प्रस्तुत प्रयत्न किया गया है। यह प्रयत्न उस बृहद् इतिहास का प्रथम भाग ही है। जैनदर्शन के मौलिक सिद्धान्तीं का परिचय देने में अभी तो एकमात्र यही साधन है, यह कहा जाए, तो अतिरायोगित नहीं है।

मैं अपने अन्य कार्य में अत्यिषिक व्यस्त था, अतः प्रस्तुत पुस्तक को तैयार करने का अवकाश भेरे पास नहीं था, फिर भी सम्मित ज्ञानपोठ, आगरा के प्रवन्धकों के आग्रह के कारण मुक्ते यह कार्य अपने हाथ में लेना पड़ा। सम्मित ज्ञान पीठ के मन्त्री के प्रयत्न के कारण हो, मैं इस कार्य को सीष्ट्र कर पाया, अन्यया मेरी धर्मपत्नी के स्वगंवास से जो परिस्थित आ पड़ी थी, उससे बाहर निकं-लना मेरे लिए सम्मव नहीं था। मेरे पुत्र चिरंजीय रमेशचन्द्र मालविण्या ने इसकी सब्दम्नी बनाकर मेरा भार हरका न किया होता, तो पूरी पुस्तक छम जाने

पर भी पढ़ी ही रहती । मेरा उन्हें हृदय से आशीर्वाद है। मुक्ते विश्वास है, रमेशचन्द्र ने इस कार्य को अपना कर्तृब्य समक्तकर बढ़ी लगन से किया है।

प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन एवं मुद्रण में पूज्य विजय मुनि ने जो परिश्रम किया है एतदर्थ में उनका तथा सतत प्रेरणा देने बाले पूज्य उपाध्याय अमर मुनि जी का विदोय रूप से आभारी हैं।

'सियी जैन सीरीज,—भारतीय विद्याभवन, वम्बई के संचालकों ने प्रस्तावना के बंग को प्रकाशित करने की स्वीकृति दी है, एतदर्थ में आभारी हूँ। इस पुस्तक में जो कुछ कमी है, उसका परिज्ञान मुझे ती है ही, किन्तु विद्वानों से निवेदन है, कि वे भी इसमे संबोधन के लिए सुम्फाब दें। विद्वानों के सुम्काब आने पर मैं उनका उपयोग पुस्तक के अगले संस्करण में कर सकूँगा।

ग्रहमदाबाद ता० ४-६-६५ दलसुख मालवणिया

0

'आगम-युन वा जैन-दर्शन' यह एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक है। प्रस्तुत पुस्तक के लेदाक हैं, पिछत श्री दलमुख मालयणिया। जैनदर्शन पर हिन्दी में अनेक पुस्तुक उपलब्ध हैं, किन्तु प्रस्तुत पुस्तक की अपनी विदोपता है। यह पुस्तक आगमों के मूल दार्शनिक तत्त्वों पर लिखी गई है। मूल आगमों में प्रमाण, प्रमेय, निक्षेप और नय आदि पर क्या-क्या विचार हैं और जनका विकास किस प्रकार हुआ, इन सबका फ्रामिक विकास प्रस्तुत पुस्तक में उपनिवद्ध किया गया है। जो अध्येता एवं पाठक दार्शनिक दृष्टि से आगमों का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए प्रस्तुत पुस्तक के अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए प्रस्तुत पुस्तक के अध्ययन करने से मूल आगम ग्रन्थों के दार्शनिक तस्वों का एक अच्छा परियोध हो जाता है।

पण्डित श्री दलसुख जी अपने लेखन कार्य मे और अनुसंधान में अस्वन्त ध्यस्त थे, फिर भी उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और अपने व्यस्त समय मे से कुछ समय निकाल कर प्रस्तुत पुस्तक को तैयार करके, उन्होंने तस्व-जिज्ञासुओं पर एक वड़ा उपकार किया है। एतदर्थ में पण्डित जी को धन्यवाद देता हूँ, कि उन्होंने जैन साहित्य को एक अमूल्य कृति भेंट की है।

प्रस्तुत पुस्तक का मुद्रण, एडुकेशनल प्रेस वागरा में हुआ है। प्रेस के संचालक और प्रवन्धक महोदयों ने प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में जिस धीरता और उदारता का परिचय दिया है, इसके लिए में उनका बहुत आगारी हूँ, वयों कि प्रस्तुत पुस्तक में संस्कृत और प्राकृत के टिप्पण इतने अधिक हैं, जिससे Compositer का परेशान होना स्वाभाविक था, किन्तु इस कठिन कार्य को प्रेस को और से वड़े धैयें और सुन्दरता के साथ सम्पन्न किया गया है। इसके लिए में बाबू जगदीश प्रसाद को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

सोनाराम जैन मन्त्री सन्मति ज्ञानपीठ



व्रिय पत्नी

स्वर्गीय

मथुरा गौरी

को

जिन्होंने लिया कुछ नहीं, दिया ही दिया है।

दलसुख मालवणिया



# प्रन्थानुक्रमणिका

9-35

[१] झागम साहित्य की रूपरेला

| •                                              | • •             |
|------------------------------------------------|-----------------|
| पौरुपेयता और अपीरुपेयता                        |                 |
| श्रोता और वयता की दुष्टि से                    | ¥               |
| आगामों के संरक्षण में वाघाएँ                   | 9 9             |
| पाटलीपुत्र-वाचना                               | 8.8             |
| भनुयोग का पृथक्करण और पूर्वों का विच्छेद       | १६              |
| मायुरी वाचना                                   | १म              |
| यालभी याचना                                    | 8 8             |
| देविंघगणिका पुस्तक लेखन                        | 8.8             |
| पूर्वों के आधार से बने ग्रन्थ                  | २०              |
| द्वादश अंग                                     | २२              |
| दिगम्बर मत से श्रुत का विच्छेद                 | 77              |
| अंगवाह्य प्रन्य                                | <b>२३</b>       |
| दिगम्बरों के                                   | २३              |
| स्थानकवासी के                                  | २४              |
| स्वेताम्य <b>रों</b> के                        | २६              |
| आगमो का रचनाकाल                                | ইও              |
| आगमीं का विषय                                  | ₹१              |
| ं आगमों की टीकाएँ                              | ३२              |
| दर्शनिका विकासक्रम                             | эx              |
| [२] प्रमेय खण्ड                                | ₹७-१ <b>२</b> ४ |
| १भगवान् महाबीर से पूर्व की स्थिति              | 88              |
| (१) वेद से उपनिषत् पर्यन्त                     | ४१              |
| (२) भगवान् बुद्ध का अनात्मवाद                  | <b>ሄ</b> ሂ      |
| (३) जैन तत्त्वविचार की प्राचीनता               | ሂ∘              |
| २—भगवान् महावीर की देन अनेकान्तवाद             | ·               |
| (१) चित्रविचित्र पक्षयुक्त पुंस्कोकिलका स्वप्न | ·               |
| ३विभज्यवाद                                     | ; 7.3           |
|                                                |                 |

χĖ

६२

Ę٧

१२७

**१**२=

१३४

१३६ १३६

48%

(१) भगवान् बुद्ध के अध्याकृत प्रश्न

(३) लोक वया है ?

१--- ज्ञान चर्चा की जैन दृष्टि

४---जैन आगमों में प्रमाण चर्ची

(१) प्रमाण के भेद (२) प्रत्यक्षप्रमाणचर्चा

२--आगम मे ज्ञान-चर्चा के विकास की भूमिकाएँ

३ —ज्ञान-चर्चा का प्रमाणचर्चा से स्वातन्त्र्य

(२) लोक की नित्यानित्यता सान्तानन्तता

| (४) जाव-शरीर का भेदाभेद               | <del></del> ፟፟፟ቔ |
|---------------------------------------|------------------|
| (४) जीव की नित्यानित्यता              | ६७               |
| (६) जीव की सान्तता-अनन्तता            | ७२               |
| (७) भ० बुद्ध का अनेकान्तवाद           | <b>68</b>        |
| (=) द्रव्य और पर्याय का भेदाभेद       | ७६               |
| (अ) द्रव्यविचार                       | ७६               |
| (ब) पर्यायविचार                       | <b>৩</b> দ       |
| (क) द्रव्यपर्यायका भेदाभेद            | 58               |
| (६) जीव और अजीव की एकानेकता           | <b>5</b> \$      |
| (१०) परमाणुकी नित्यानित्यता           | 50               |
| (११) अस्ति-नास्तिका अनेकान्त          | · 5€             |
| ५स्याद्वाद और सप्तभंगी                | 73               |
| (१) भंगों का इतिहास                   | ₹3               |
| (२) अवक्तन्य का स्थान                 | 33               |
| (३) स्याद्वाद के भंगों की विशेषता     | १०१              |
| (४) स्याद्वाद के भंगों का प्राचीन रूप | १०५              |
| ६नय, आदेश या दृष्टियाँ                | ११४              |
| (१) द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव       | ११४              |
| (२) द्रव्याधिक पर्यायाधिक             | ११७              |
| (३) द्रव्याधिक-प्रदेशाधिक             | ११८              |
| (४) सोघादेश-विधानादेश                 | १२०              |
| (५) व्यावहारिक और नैदचियक नय          | १२०              |
| ७नाम स्थापना द्रव्य भाव               | १२२              |
| ि है   प्रमाणक्षण्ड                   | १२५-१६५          |

```
( 22 )
    (अ) इन्द्रियप्रत्यक्ष
    (आ) नोइन्द्रियप्रत्यश
(३) अनुमानचर्चा
    (अ) अनुमान के भेद
    (आ) पूर्ववर्
```

(इ) घेषवत्

१. कार्येण

२. कारणेन

४. अवयवेन

५. आश्रयेण

(ऋ) हेत्चर्चा

(४) औपम्यचर्चा

१. साधम्यॉपनीत

२. वैधम्योपनीत

(५) आगमचर्चा

१—बाद का महत्त्व

२—कथा

३-विवाद

४---वाददोप

(ई) हप्टसाधम्यंवत

(क) अवयव चर्चा

(उ) कालभेद से नैविष्य

(अ) किञ्चित्साधम्यॉपनीत

(आ) प्रायः साधम्योपनीत

(इ) सर्वसाधम्यॉपनीत

(अ) किञ्चिद्ध धर्म्य

(आ) प्रायोवैधम्ये

(अ) लीकिक आगम

(आ) लोकोत्तर आगम

जैन ग्रागमों में वाद ग्रीर वादिवला

(इ) सर्ववैधर्म्य

३. गुणेम

88€

१४६

380

१४७

१४५

१४१

१४१

122

१४१

१५२

१५२

१४४

१५५

१५६

3 % 8

१५६

३४१

१६०

१६०

१६०

१६०

860

१६०

१६०

१६१

१६१

१६१

378

१७४

१७७

१७५

१६७-२०२

१७६ १=१

२०४

· २०४

५---विशेषदोष

६-—प्रदन

| ७द्यलजाति               | १=२ं          |
|-------------------------|---------------|
| (१) यापक                | <b>१</b> ८३   |
| (२) स्थापक              | १८५           |
| (३) ब्यंसक              | १८४           |
| (४) लूपक                | १६६           |
| < उदाहरण−ज्ञात−हृष्टांत | १८८           |
| (१) आहरण                | १८६           |
| (१) अपाय                | १८६           |
| (२) उपाय                | 038           |
| (३) स्थापनाकर्मं        | १३१           |
| (४) प्रत्युत्पन्नविनाशी | · १६२         |
| (२) आहरणतदेश            | १६२           |
| (१) अनुदास्ति           | १६२           |
| (२) उपालम्भ             | F3 9          |
| (३) पृच्छा              | ₹39           |
| (४) निश्रावचन           | \$ 5.8        |
| (३) शाहरणतहोप           | \$£\$         |
| (१) अधर्मयुक्त          | 888           |
| (२) प्रतिलोम            | १६४           |
| (३) आस्मोपनीत           | 739           |
| (४) दुरुपनीत            | 729           |
| (४) उपन्यास             | १६७           |
| (१) तद्वस्नूपन्यास      | ७३१           |
| (६) तदन्यवस्तूपन्यास    | £ Eid         |
| (३) प्रतिनिभोपन्यास     | ` <b>१</b> ६= |
| (४) हेतूपन्यास          | १६६           |
| [४] झागमोत्तर जैनदर्शन  | २०३-२७=       |
| प्रास्ताविक             | २०४           |
|                         |               |

(ग्र) याचक उमास्वाति की देन

प्रास्ताविक

| ( 84 )                                      |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| [१] प्रमेयनिहपण                             | २०७          |
| १तत्व, अर्थ, पदार्थ, तत्त्वार्थ             | २०७          |
| २—सत् मा स्वरूप                             | २०=          |
| ३ द्रव्य, पर्याय और गुण का सक्षण            | २१०          |
| ४- गूण ओर पर्याय से ब्रन्य वियुक्त नहीं     | २१३          |
| ५—कालह्रव्य                                 | २१३          |
| ६—पूर्गलद्रस्य                              | २१४          |
| ७—इन्द्रियनिरूपण                            | २१७          |
| ५अमूर्तं द्रश्यों को एकत्रायगाहना           | २ <b>१</b> ७ |
| [२] प्रमाणनिरूपण                            | २१७          |
| १-पंच ज्ञान और प्रमाणो का समन्वय            | २१७          |
| २—प्रत्यक्ष-परोक्ष                          | २१⊏          |
| ३—प्रमाणसंस्यान्तर का,विचार                 | २१€          |
| ४प्रमाण का लक्षण                            | २२०          |
| ५ज्ञानों का स्वभाव और व्यापार               | २२०          |
| ६मित-श्रुतिका विवेक                         | २२१          |
| ७मितज्ञान के भेद                            | २२२          |
| ५ अवग्रहादि में लक्षण और पर्याप             | २२३          |
| [३] नवनिरूपण                                | २२६          |
| प्रास्ताविक                                 | २२६          |
| १—नयसंस्या                                  | २२७          |
| २—नयों के लक्षण                             | २२७          |
| ३—मूतन चिन्तन                               | २२⊏          |
| (य) द्याचार्य कुन्दकुन्द को जैनदर्शन को देन | २३१          |
| प्रास्ताविक                                 | २३१          |
| [१] प्रमेयनिरूपण                            | २३३          |
| १—तत्व, वर्य, पदार्य स्रोर तत्वार्य         | २३३          |
|                                             | २३४          |
| रे—द्रव्य का स्वरूप                         | 43R          |
| $8-\pi q = \pi e q = \pi \pi i$             | २३५          |
| ५— द्रव्य, गुण और पर्याय का सम्बन्ध         | २३६          |

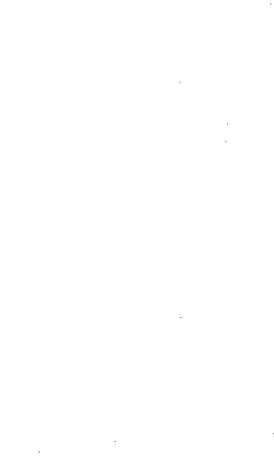

## संकेत सूची

| श्रनुयोग <b>०</b> | अनुयोगद्वारसूत्र           |
|-------------------|----------------------------|
| धनुषोगसू०         | ıt                         |
| घनु० टी०          | अनुयोगद्वारसूत्रटीका       |
| <b>प्राचा</b> ०   | आचारांगसूत्र               |
| য়াবা০ বুগি       | श्राचारांग पूर्णि          |
| श्राचा० नि०       | आचारांग निर्युं क्ति       |
| द्याचा० निर्युं ० |                            |
| द्याप्तमी०        | भाप्तमीमांसा               |
| ঘাৰ০ নি০          | आवश्यकनियु क्ति            |
| ईदा: •            | र् <u>द</u> शावास्योपनिपद् |
| <b>ব</b> ন•       | <b>उत्तरा</b> घ्ययनसूत्र   |
| उत्तरा०           | ,,                         |
| দঠী ০             | कठोपनिषद्                  |
| केन0              | फेनोपनिषद                  |
| घरक०              | घरकसंहिता                  |
| द्याःदो०          | छान्दोग्योपनिपद्           |
| तस्यार्थं०        | सस्वार्थसूत्र              |
| तस्वार्थं भा०     | तत्वार्थसूत्रभाप्य         |
| सस्यार्थइलो०      | तत्वार्थंश्लोवात्तिक       |
| तिस्थोगा०         | तित्थोगालिय                |
| तैसिरी०           | तैति रीयोपनिपद             |
| दश० नि०           | दशवैकालिकनियु कि           |
| दशर्वै०           | दशवैकालिक                  |
| दशवै० चू०         | दशवैकालिकचूर्णि            |
| दशर्यं० नि०       | दशवैकालिक                  |
| दर्शन प्रा०       | दर्शनप्राभृत               |
| <b>दी</b> घ०      | दीघनिकाय                   |

नियमसार

नियम०

ग्यायभा०

न्यायसू०

न्याया० टिप्पण (णी)

पंचा०

पंचास्ति०

प्रमाणन० प्रमाणमी०

प्रयचन०

प्रशस्त० प्रश्नो०

प्रस्तावना

प्राकृतव्या०

बृहदा० बृहद०

भग० भाषप्रा०

माण्ड्रवयो० माण्ड्र०

माध्य० मुज्डको०

मोक्षप्रा**०** योग०

विशेषा०

घोरनि०

वेशे० इयेता० संयुत्त

संयुत्तनि०

सन्मति ० समय ०

समयसार तात्पर्य० सर्वार्थ० न्यायसूत्र भाष्य

न्यायसूत्र

न्यायावतारवातिकवृत्ति के टिप्पण पंचास्तिकाय

चास्तकाय

प्रमाणनयतत्त्वालोक प्रमाणमीमांसा

प्रवचनसार प्रशस्तपादभाष्य

प्रश्नोपनिपद्

न्यायावतारवार्तिकवृत्ति की प्रस्तावना प्राकृत व्याकरण, आव्हेमचन्दकृत

यृहदारण्यकोपनिषद् वृहत्कल्पसूत्रभाष्य

भगवतीसूत्र भावप्राभृत माण्ड्रस्योपनिपद

" माध्यमिककारिका मुण्डकोपनिषद्

मोक्षप्राभृत योगसूत्र

यागपून विशेषावश्यक्रमाध्य

वीरनिर्वाण संवत् और जैनकाल गणना (श्री कल्याणविजयजी)

वैशेषिकसूत्र • रेक्स्यास्टरेणिक

ध्वेताश्वतरोपनियद् संयुत्तनिकाय

भ सन्मतितकंत्रकरण

ममयसार

समयसार तात्पर्यंटीका सर्वायंसिद्धि (तात्त्वायंटीका) ( 38 )

सांख्यका० सांख्यत० स्था० हेतुबि० Constru

J. R. A. S.

Pre-Dig.

सांस्यकारिका सांस्यतत्त्वकौमुदी स्थानांगसूत्र हेतुबिन्दुटीका Constructive Survey of Upanishadic philosophy Journal of the Royal Asiatic Society

Pre-Dignaga-Buddhist-Texts (G. O. S.)

त्र्यागम-साहित्य की रूप-रेखा



#### पौरुषेयता और अपौरुषेयता:

ब्राह्मण-धर्म में थुति (बेद) का और वीद्धधर्म में त्रिपिटक का जैसा महत्त्व है, वैसा ही जैन धर्म में श्रुत (आगम) गणिपिटक का महत्त्व है। ब्राह्मण दार्शनिक मीमांसकों ने वेदिवद्या को सनातन मानकर अपीरुपेय बताया और नैयायिक-वैशेषिक आदि दार्शनिकों ने उसे ईश्वर-प्रणीत बताया, किन्तु वस्तुत: देखा जाए, तो दोनों के मत से यही फलित होता है कि वेद-रचना का समय अज्ञात ही है। दितहास उसका पता नहीं लगा सकता। इसके विपरीत बौद्ध त्रिपिटक और जैन गणिपिटक पौरुपेय है। ईश्वर प्रणीत नहीं हैं, और उनकी रचना के काल का भी इतिहास को पता है।

मनुष्य पुराणप्रिय है। यह भी एक कारण था, कि वेद अपीरुपेय माना गया। जैनों के सामने भी यह आक्षेप हुआ होगा, कि तुम्हारे आगम तो नये हैं, उसका कोई प्राचीन मूल आधार नहीं है। इसका उत्तर दिया गया कि द्वादकांगभूत गणिपिटक कभी नहीं था,यह भी नहीं और कभी नहीं है, यह भी नहीं, और कभी नहीं होगा यह भी नहीं। वह तो था, है और होगा। वह ध्रुव है, नियत है, जाम्बत है, अक्षय है, अन्यय है अवस्थित है और नित्य हैं।

जब यह उत्तर दिया गया, तब उसके पीछे तक यह था कि पार-मार्थिक दृष्टि से देखा जाए, तो सत्य एक ही है, तथ्य एक ही है। विभिन्न देश, काल और पुरुष की दृष्टि से उस सत्य का आविभीव नाना प्रकार से होता है, किन्तु उन आविभीवों में एक ही सनातन सत्य अनुस्यूत

<sup>े</sup> देलो समवायांगगत द्वादशांगपरिचय, तथा नन्दी सू० ५७.

है। यदि उस सनातन सत्य की ओर दृष्टि दी जाए और आविर्माव के प्रकारों की उपेक्षा की जाए तो यही कहना होगा, कि जो रागद्वेप को जीतकर—जिन होकर उपदेश देगा, वह आचार का सनातन सत्य सामा-यिक. समभाव, विश्ववात्सल्य एवं विश्वमैत्री का तथा विचार का सनातृत सत्य, स्याद्वाद, अनेकान्तवाद एवं विभज्यवाद का ही उपदेश देगा। वैसा कोई काल नही, जब उक्त सत्य का अभाव हो। अतएव जैन आगम को इस दृष्टि से अनादि अनन्त कहा जाता है; वेद की तरह अपीरुपेय कहा जाता है।

एक स्थान पर कहा गया है कि ऋषभआदि तीर्थं दूरों की शरीर-सम्पत्ति और वर्धमान की शरीर सम्पत्ति में अत्यन्त बैलक्षण्य होने पर भी सभी के धृति, शक्ति और शरीर-रचना का विचार किया जाए तथा जनकी आन्तरिक योग्यता-केवल ज्ञान—का विचार किया जाए, तो उन सभी की योग्यता में कोई भेद न होने के कारण उनके उपदेश में कोई भेद नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह भी है, कि संसार में प्रजापनीय भाव तो अनादि अनन्त हैं। अतएव जब कभी सम्यग्जाता उनका प्ररूपण करेगा, तो कालभेद से प्ररूपणा में भेद नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि द्वादशांनी अनादि अनन्त है। सभी तीर्थं दूरों के उपदेश की एकता का उदाहरण शास्त्र में भी मिलता है। आचारांग सूत्र में कहा गया है, कि "जो अरिहंत हो गए, जो अभी वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सभी का एक हो उपदेश है, कि किसी भी प्राण, जीव, भूत और सत्त्व की हत्या मत करो, उनके ऊपर अपनी सत्ता मत जमाओ, उनको गुलाम मत बनाओ और उनको मत सताओ, यही, धर्म धूव है, नित्य है, शादवत है और विवेकी पुरुपों ने वताया है।"

सत्य का आविर्माय किस रूप में हुआ, किसने किया, कव किया और कैसे किया, इस व्यावहारिक दृष्टि से विचार किया जाए, तो जैन

र बहुतकल्पभाष्य २०२-२०३.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> साधारांग-स० ४ सू० १२६. सूत्रहतांग २-१-१४, २-२-४१.

आगम पौरुपेय सिद्ध होते हैं। अतएव कहा गया कि ''तप-नियम-ज्ञानरूप वृक्ष के ऊपर आरूढ़ होकर अनन्त ज्ञानी केवली भगवान् भव्य जनों के विवोध के लिए ज्ञान-कुसुम की वृष्टि करते हैं। गणधर अपने बुद्धि-पट में उन सकल कुसुमों को भेल कर प्रवचन माला गूँथते हैं।"

इस प्रकार जैन-आगम के विषय में अपीरुपेयता और पौरुपेयता का सुन्दर समन्वय सहज ही सिद्ध होता है और आवार्ष हेमचन्द्र का यह विचार चरितार्थ होता है—

"धादीपमाध्योम समस्यभायं स्याद्वादमुद्राऽनितभेदि यस्तु"

### श्रोता और वक्ता की दृष्टि:

जैन-धर्म में बाह्य रूपरंग की अपेक्षा आन्तरिक रूपरंग को अधिक महत्त्व है। यही कारण है, कि जैन धर्म को अध्यात्मवादी धर्मों में उच्च स्थान प्राप्त है। किसी भी वस्तु की अच्छाई की जाँच उसकी आध्या-रिमक योग्यता के नाप पर ही निर्भर है। यही कारण है, कि निश्चय-दृष्टि से तथाकथित जैनागम भी मिथ्याश्रुत में गिना जाता है, यदि उसका उपयोग किसी दुष्ट ने अपने दुर्गुणों की वृद्धि में किया हो, और वेद आदि अन्य सास्त्र भी सम्यग्युत में गिना जाता है, यदि किसी मुमुक्षु ने उसका उपयोग मोक्ष-मार्ग को प्रशस्त करने में किया हो। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए, तो भगवान् महावीर के उपदेश का जो सार-संग्रह हुआ है, वही जैन आगम है ।

कहने का तात्पर्य यह कि निश्चय-दृष्टि से आगम की व्याख्या में श्रोता की प्रधानता है, और व्यवहार-दृष्टिसे आगम की व्याख्या में वक्ता की प्रधानता है।

<sup>&</sup>quot;तवित्यमनाणस्वलं घ्रास्ट्रो केवली ग्रमियनाएँ।। तो मृबद्द नाणबुद्धि भविवजणविबोहणद्वाए ॥=६॥ तं युद्धिमएण पडेण गणहरा गिण्हिङ निरंबतेस । तिरययरभातियाइ पंचति तथो पववणद्वा ॥६०॥"—ग्राबदयकानिर्मृक्ति

<sup>ै</sup> ग्रन्थयोगस्यवच्छेदिका-५. देखो नंदी रूत्र ४०, ४१। बृहत्तुकस्य भाष्य गा० ८८.

#### ६ आगम-यगका जैन वर्शन

शब्द तो निर्जीव हैं, और सभी सांकेतिक अर्थ के प्रतिपादन की योग्यता रखने के कारण सर्वार्थक भी। इस स्थिति में निश्चय-दृष्टि से देखा जाए, तो शब्द का प्रामाण्य या अप्रामाण्य स्वतः नहीं, किन्तु उस शब्द के प्रयोक्ता के गुण या दोप के कारण ही शब्द में भी प्रामाण्य या अप्रामाण्य होता है। इतना ही नहीं, किन्तु श्रोता या पाठक के गुण-दोप के कारण भी प्रामाण्य या अप्रामाण्य का निर्णय करना होगा। अत्तएव यह आवश्यक हो जाता है, कि वक्ता और श्रोता दोनों की दृष्टि से आगम का विचार किया जाए। जैनों ने इन दोनों दृष्टियों से जो विचार किया है, उसे यहाँ प्रस्तुत किया जाता है—

शास्त्र की रचना निष्प्रयोजन नहीं, किन्तु श्रोता को अभ्युदय और श्रेयस्कर मार्ग का प्रदर्शन कराने की दुष्टि से ही है। शास्त्र की उपकारिता या अनुपकारिता उसके शब्दों पर निर्भर नहीं किन्त, उन शास्त्रवचन को ग्रहण करने वाले की योग्यता पर भी है, यही कारण है, कि एक ही शास्त्र-वचन के नाना और प्रस्पर-विरोधी अर्थ निकालकर दार्शनिक लोग नाना मतवाद खडे कर देते हैं। उदाहरण के लिए एक भगवद्गीता या एक ही ब्रह्मसूत्र कितने विरोधी वादों का मूल बना हुआ है ? अत: श्रोता की दृष्टिसे किसी एक ग्रंथ को नियमत: सम्यक् या मिथ्या कहना, किसी एक ग्रंथ की ही जिनागम कहना भ्रमजनक होगा । यही सोचकर जिनागम के मूल ध्येय-जीवों की मुक्ति की पूर्ति-जिस किसी भी शास्त्र से होती है, वे सम्यक् हैं, वे सब आगम हैं-यह भी व्यापक दृष्टि विन्दु जैनों ने स्वीकार किया है। इसके अनु-सार वेद आदि सब बास्त्र जैनों को मान्य हैं। जिस जीव की श्रद्धा सम्यक् है, उसके सामने कोई भी ग्रंथ आ जाए, यह उसका उपयोग मोक्षमार्ग को प्रशस्त बनानं में ही क्रेगा। अतएव उसके लिए सब शास्त्र प्रामा-णिक हैं, सम्पन् हैं। किन्तु जिस जीव की श्रद्धा ही विपरीत हैं, जिसे मुक्ति की कामना ही नहीं, जिसे संसार में ही सुख नजर आता है, उसके लिए वेदआदि तो तथा, तथाकथित जैन-आगम भी मिथ्या हैं, अप्रमाण हैं। आगम की इस व्याख्या में सत्य का आग्रह है, साम्प्रदायिक कदाग्रह नहीं।

अब बक्ता की दृष्टि से जिस प्रकार आगम की व्यास्था की गई है, उसका विचार भी करलें। व्यवहार-दृष्टि से जितने शास्त्र जैनागमान्ते गैत हैं, उनको यह व्यास्था व्याप्त करती है। अर्थात जैन लोग वेदादि से पृथक् ऐसा जो अपना प्रामाणिक शास्त्र मानते हैं वे सभी लक्ष्यान्तगेतें हैं।

अगयम की सामान्य व्याख्या तो इतनी ही है कि आप्त का कथन अगम है । जैनसम्मत आप्त कीन हैं ? इसको व्याख्या में कहा गया है, कि जिसने राग और देप को जीन लिया है, वह जिन तीर्थकर, एवं सर्वेज्ञें भगवान आप्त हैं । और जिन का उपदेश एवं वाणी हीं जैनागमें हैं । उसमें वक्ता के माक्षान दर्शन और वीतरागता के कारण दीप की संभावना ही नहीं, पूर्वापर विरोध भी नहीं और युक्तियाध भी नहीं । अत्यख्य मुख्य रूप से जिनों का उपदेश एवं वाणी जैनागम प्रमाण भूत माना जाता है, और गौणरूप से उससे अनुप्राणित अन्य शास्त्र भी प्रमाणभूत माने जाते हैं।

यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि जैनागम के नाम से जो द्वादशांगी आदि शास्त्र प्रसिद्ध हैं, क्या वह जिनों का साक्षात् उपदेश हैं ? वेया कि जिनों ने ही उसको ग्रंथवद्ध किया था।

इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले इतना स्पष्टीकरण आवद्यके हैं कि वर्तमान में उपलब्ध जो आगम हैं, वे स्वयं गणधर-प्रथित आगमों की संकलना है। यहाँ जैनों की तास्त्रिक मान्यता वया है, उसी को दिखा कर उपलब्ध जैनागम के विषय में आगे विशेष विज्ञार किया जाएगा।

जैन अनुश्रुति उक्त प्रक्त का उत्तर इस प्रकार होती है — जिन भगवान उपदेश देकर विचार और आचार के मूल सिद्धान्त का निर्देश करके कृत-कृत्य हो जाते हैं। उसे उपदेश को जैसा कि पूर्वक्ति है एक में बताया गया है, गणधर या विशिष्ट प्रकार के साधक प्रय का इस हैते हैं। फिलितार्थ पह है, कि ग्रंस्थुबद उपदेश का जो तात्पर्धार्थ है, उसके

ण प्राप्तीपदेशः शंबदः चावपूत्र १, १७. तत्त्वार्यमाप्ते १, २०. विष्

प्रणेता जिन-वीतराग एवं तीर्थंकर हैं, किन्तु जिस रूप में वह उपदेश ग्रन्थवद्ध या सूत्रवद्ध हुआ, उस शब्दरूप के प्रणेता गणधर ही हैं जैनागम तीर्थंकर प्रणीत कहा जाता है, इसका अभिप्राय केवल यह है, कि अर्थात्मक ग्रन्थ प्रणेता वे थे, किन्तु शब्दात्मक ग्रंथ के प्रणेता वे नहीं थे।

पूर्वोनत विवरण से यह स्पष्ट है कि सूत्र या ग्रंथ रूप में उप-स्थित गणधर प्रणीत जैनागम का प्रामाण्य गणधरकृत होने मात्र से नही, किन्तु उसके अर्थ के प्रणेता तीर्थकर की वीतरागता और सर्वार्थसाक्षा-स्कारित्य के कारण ही है।

जैन-श्रुति के अनुसार तीर्थंकर के समान अन्य प्रत्येक बुद्धकथित आगम भी प्रमाण है। "

जैन परम्परा के अनुसार केवल द्वादशांगी ही आगमान्तर्गत नहीं है, क्योंकि गणधर कृत द्वादशांगी के अतिरिक्त अंगवाद्य रूप अन्य शास्त्र भी आगमरूप से मान्य हैं, और वे गणधरकृत नहीं हैं। क्योंकि गणधर केवल द्वादगांगी की ही रचना करते हैं, यह अनुश्रुति है। अंगवाह्यरूप से प्रसिद्ध शास्त्र की रचना अन्य स्थिवर करते हैं<sup>32</sup>।

स्थविर दो प्रकार के होते हैं—संपूर्णश्रुतज्ञानी और दशपूर्वी। संपूर्णश्रुतज्ञानी चतुर्दशपूर्वी<sup>)3</sup> या श्रुतकेवली गणधर प्रणीत संपूर्ण हाद-

९ झत्यं भासइ घरहा सुत्तं गन्यन्ति गणहरा निउणं । सासएस्स हियर्ठाए तद्यो सुत्तं पवसइ ॥१६२ ॥ द्याव० नि०

<sup>&</sup>lt;sup>९०</sup> नन्दीसूत्र-४०.

<sup>&</sup>quot;सुतः गणहरकियदं तहेय पत्तेयबुद्धकियदं च। सुदक्षेवित्तवाः कियदं प्रिमिण्णदसपूर्यकिपदं च।।" मूलाचार-५-८०। जयपवता पृ० १५३. श्रोधितपुरितटीका पु० ३.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> विशेषायस्यक्रमाच्य गा० ४४०. बृहस्कल्पसाच्य गा० १४४. तस्वार्यसा० १-२०. सवार्यसिद्धि १-२०.

भे जनागम के पाव्यकम में बारहवें प्रंग के प्रांतमूत चतुरंतपूर्व को उसकी गहनता के कारण प्रनित्तम स्थान प्रान्त है। प्रत्यच पतुरंतपूर्वों का मतसब है। संपूर्णभूतघर। जनातुत्रपृति के प्रमुक्तार यह स्थळ है कि भव्रवाह प्रतिम चतुरंत्रपर थे। उनके पास स्थूलभद्र ने चौदहों पूर्वों का पठन क्या, किन्तु

शांगी रूप जिनागम के सूत्र और अर्थ के विषय में विशेषतः निपुण होते हैं। अत्र व उनकी योग्यता एवं क्षमता मान्य है, कि वे जो कुछ कहेंगे या लिखेंगे, उसका जिनागम के साथ कुछ भी विरोध नहीं हो सकता। जिनोक्त विषयों का संक्षेप या विस्तार करके तत्कालीन समाज के अनुकूल ग्रंथ रचना करना ही उनका एक मात्र प्रयोजन होता है। अत्र प्रवास के सहल ही में संघ ने जिनागमान्तर्गत-कर लिया है। इनका प्रामाण्य स्वतन्त्रभाव से नहीं, किन्तु गणधरप्रणीत आगम के साथ अविसंवाद-प्रमुक्त होने से है।

संपूर्ण श्रुतज्ञान जिसने हस्तगत कर लिया हो, उसका केवली के वचन के साथ विरोध न होने में एक यह भी दलील दी जाती है, कि सभी पदार्थ तो बचनगोचर होने की योग्यता नहीं रखते। संपूर्ण ज्ञेय का कुछ अंश ही तीर्थंकर के वचनगोचर हो सकता है "। वचनरूप इव्यागम श्रुतज्ञान को जो संपूर्ण रूप में हस्तगत कर लेता है, वही, तो श्रुतकेवली होता है। अतएव जिस बात को तीर्थंकर ने कहा था, उसको श्रुतकेवली भी कह सकता है "। इस दृष्टि से केवली और श्रुतकेवली में कोई विशेष अन्तर न होने के कारण दोनों का प्रामाण्य समान-रूप से है।

कालक्षम से बीरिनि० १७० वर्ष के बाद और मतान्तर से १६२ वर्ष के बाद, जैन संघ में जब श्रुतकेवली का भी अभाव हो गया, और केवल दशपूर्वधर ही रह गए तब उनकी विशेष योग्यता को घ्यान में रख कर जैनसंघ ने दशपूर्वधर ग्रथित ग्रंथों को भी आगम में समाविष्ट कर लिया। इन ग्रंथों का भी प्रामाण्य स्वतन्त्र भाव से नहीं, किन्तु गणधरप्रणीत आगम के साथ अविरोध होने से है।

भद्रवाहु की ब्राजा के ब्रनुसार वे दशपूर्व ही श्रन्य को पढ़ा सकते थे। ब्रतएव उनके बाद दशपूर्वी हुए। नित्योगालीय ७४२ ब्रावश्यक—चूर्णि भा० २, पु०१८७.

<sup>&</sup>lt;sup>१४</sup> बृहत्कल्पभाष्य गार्व १६४.

<sup>&</sup>lt;sup>१५</sup> वही ६६३, ६६६.

#### १० आगम-पुगका जैन।दर्शन 🗠

जैनों की मान्यता है, कि चतुर्दशपूर्वधर और दशपूर्वधर वे ही साधक हो सकते हैं, जिनमें नियम से सम्यादर्शन होता है—(बृहत्—१३२)। अतएव उनके ग्रन्थों में आगमविरोधी वातों की संभावना ही नहीं रहती। यही कारण है, कि उनके ग्रंथ भी कालकम से आगमान्तर्गत कर लिए गए है।

आगे चलकर इस प्रकार के अनेक आदेश, जिनका समर्थन किसी शास्त्र से नहीं होता है, किन्तु जो स्थिवरों की अपनी प्रतिभा के बल से किसी के विषय में दी हुई संमित मात्र हैं—उनका समावेश भी अंगबाहा आगम में कर सिया गया है। इतना ही नहीं, कुछ मुक्तकों को भी उसी में स्थान प्राप्त है।

आदेश और मुक्तक आगमान्तर्गत है या नहीं, इसके विषय में दिगम्बर परम्परा मीन है। किन्तु गणधर, प्रत्येक बुद्ध, चतुर्दशपूर्वी और दशपूर्वीग्रथित सभी शास्त्र आगमान्तर्गत है, इस विषय में दोनों का एक मत है।

इस चर्चा से यह तो स्पष्ट ही है, कि पारमाधिक दृष्टि से सत्य का आविभाव निर्जीव सटद में नहीं, किन्तु सजीव आत्मा में ही होता है। अत्र एव किसी पुस्तक के पन्ने का महत्त्व तव तक है, जब तक यह आत्मोध्रति का साधन वन सके। इस दृष्टि से संगार का समस्त साहित्य जैनों को उपादेय हो सकता है, क्योंकि योग्य और विवेकी आत्मा के लिए अपने काम की चीज कहीं से भी सोज लेना सहज है। किन्तु अविवेकी और अयोग्य के लिए यही माग खतरे से खासी नहीं है। इसी लिए जैन ऋषियों ने विश्व-साहित्य में से चुने हुए अंग को ही जैनों के लिए ब्यवहार में उपादेय वताया है और उसी को जैनागम में स्थान दिया है।

चुनाव का मूल सिद्धान्त यह है कि उसी विषय का उपदेश उपादेय हो सकता है, जिसे वक्ता ने यथार्थ रूप में देखा हो, इतना ही नहीं, किन्तु यथार्थ रूप में कहा भी हो। ऐसी कोई मी धात प्रमाण

<sup>ा</sup> बृहस्० १४४ झौर उसकी पादटीय. विदेखाः गा० ४४०.

नहीं मानी जा सकती, जिसका मूल उपर्युक्त उपदेश में न हो या जो उससे विसंगत हो।

जो यथार्थदर्शी नहीं हैं, किन्तु यथार्थ थोता (श्रुतकेवली-दशपूर्वी) हैं, उनकी भी वही बात प्रमाण मानी जाती है, जो उन्होंने यथार्थदर्शी से साक्षात् या परंपरा से मुनी है। अश्रुत कहने का भी अधिकार नहीं है। तात्पर्य इतना ही है कि कोई भी बात तभी प्रमाण मानी जाती है, जब उसका यथार्थ अनुभव एवं यथार्थ दर्शन किसी न किसी को हुआ हो। आगम बही प्रमाण है, जो प्रत्यक्षमूलक है। आगम-प्रामाण्य के इस सिद्धान्त के अनुसार पूर्वीक्त आदेश आगमान्तर्गत नहीं हो सकते।

दिगम्बरों ने तो अमुक समय के बाद तीर्थंकरप्रणीत आगम का सबंधा लोग ही मान लिया, इसलिए आदेशों को आगमान्तर्गत करने की जनको आवश्यकता ही नहीं हुई। किन्तु स्वेताम्बरों ने आगमों का संग्रलन करके यथाशक्ति सुरक्षित रखने का जब प्रयत्न किया, प्रतीत होता है, कि ऐसी बहुन-सी बातें उन्हें मालूम हुई, जो पूर्वाचार्यों से श्रुतिपरंपरा से आई हुई तो थीं. किन्तु जिनका मूलाधार तीर्थंकरों के उपदेशों में नहीं था, ऐसी बातों को भी मुरक्षा की दृष्टि से आगम में स्थान दिया गया और उन्हें आदेश एवं मुक्तक कह कर के उनका अन्य प्रकार के आगम से पार्थक्य भी सुचित किया।

#### आगमों के संरक्षण में वाधाएँ:

ऋग्वेद आदि वेदों की सुरक्षा भारतीयों का अद्भुत कार्य है। आज भी भारतवर्ष में सैकड़ों वेदपाठी ब्राह्मण मिलेंगे, जो आदि से अन्त तक वेदों का बुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। उनको वेद पुस्तक की आवश्यकता नहीं। वेद के अर्थ की परंपरा उनके पास नहीं, किन्तु वेद-पाठ की परम्परा तो अवश्य ही है।

जैनों ने भी अपने आगम ग्रथों को सुरक्षित रखने का बैसा ही प्रवल प्रयत्न किया है, किन्तु जिस रूप में भगवान के उपदेश को गणधरों ने ग्रथित किया था, वह रूप आज हमारे पास नहीं। उसकी भाषा में—वह प्राकृत होने के कारण-परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। अतः ब्राह्मणों की तरह जैनाचार्य और उपाध्याय अंग ग्रंथों की अधरशः सुरक्षा नहीं कर सके हैं। इतना ही नहीं, किन्तु कई सम्पूर्ण ग्रन्थों को भूल चुके है और कई ग्रंथों की अवस्था विकृत कर दी है। फिर भी इतना अवस्य कहा जा सकता है, कि अंगों का अधिकांश जो आज उपलब्ध है, वह भगवान के उपदेश से अधिक निकट है। उसमें परिवर्तन और परिवर्धन हुआ है, किन्तु समूचा नया ही मन-गड़न्त है, यह तो नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जैन संघ ने उस संपूर्ण श्रुत को वचाने का वार-वार जो प्रयस्न किया है, उसका साक्षी इतिहास है।

भूतकाल में जो वाधाएँ जैन श्रुत के नाश में कारण हुई, क्या वे वेद का नाश नहीं कर सकती थीं ? क्या कारण है, कि जैनश्रुत से भी प्राचीन वेद तो सुरक्षित रह सका और जैनश्रुत संपूर्ण नहीं, तो अधिकांश नष्ट हो गया ? इस प्रदन का समाधान इस प्रकार है।

विद की सुरक्षा में दोनों प्रकार की वंश-परंपराओ ने सहकार एवं सहयोग दिया है। जन्म-वंदा की अपेक्षा पिता ने पुत्र को और उसने अपने पुत्र को तथा विद्या-वंश की अपेक्षा गुरु ने शिष्य को और उसने अपने द्याप्य को वेद सिखाकर वेदपाठ की परंपरा अब्यवहित गति से चालू रखी, किन्तु जैनागम की रक्षा में जन्म-वंश को कोई स्थान ही नहीं। पिता अपने पुत्र को नहीं, किन्तु गुरु अपने शिष्य को ही पढ़ाता है। अतएव विद्या-वंश की अपेक्षा से ही जैनश्रुत की परंपरा को जीवित रखने की प्रयस्त किया गया है। यही कमी जैनशुत की अब्यवस्था में कारण हुई है। ब्राह्मणों को अपना सुशिक्षित पुत्र और वैसा ही सुशिक्षित ब्राह्मण शिप्य प्राप्त होने में कोई कठिनाई नहीं होती थी, किन्तु जैन श्रमण के लिए अपना सुशिक्षित पुत्र जैनश्रत का अधिकारी नहीं, गुरु के पास तो शिष्य ही होता है, भने ही वह योग्य हो, या अयोग्य, किन्तु श्रुत का अधिकारी वही होता या और वह भी श्रमण हो तब । सुरक्षा एक वर्ण विशेष से हुई है, जिसका स्वार्थ उसकी सुरक्षा में ही था। जैनश्रुत की सुरक्षा वैसे किसी वर्णविशेष के अधीन नहीं, किन्तु चतुर्वर्ण में से कोई भी मनुष्य यदि जैनश्रमण हो जाता है, तो वही जैन श्रुत का अधिकारी हो जाता है। वेद का अधिकारी प्राह्मण

अधिकार पाकर उससे बरी नहीं हो सकता। उसके लिए जीवन की प्रथमावस्था में नियमतः वेदाध्ययन आवश्यक था। अन्यथा ब्राह्मण समाज में उसका कोई स्थान नहीं रहता था। इसके विपरीत जैन श्रमण को जैनश्रत का अधिकार मिल जाना है, कई कारणों से वह उस अधिकार के उपभोग में असमर्थ ही रहता है। ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन सर्वस्व था किन्त जैन श्रमण के लिए आचार-सदाचार ही सर्वस्व है। अतएव कोई मन्दवद्धि शिष्य सम्पूर्ण श्रुत का पाठ न भी कर सके, तब भी उसके मोक्ष में किसी प्रकार की रकावट नहीं थी और ऐहिक जीवन भी निर्वाध रूप से सदाचार के वल से ज्यतीत हो सकता था, जैन सुत्रों का दैनिक कियाओं में विशेष उपयोग भी नहीं। एक सामायिक पद मात्र से भी मोक्षमार्ग सगम हो जाने की जहाँ बात हो, वहाँ विरले ही सम्पूर्ण श्रतधर होने का प्रयत्न करें। अधिकांश वैदिक सक्तों का उपयोग अनेक प्रकार के ्र क्रियाकाण्डों में होता है जबकि कुछ ही जैनसूत्रों का उपयोग श्रमण के लिए अपने दैनिक जीवन में है। अतः गृह ज्ञान-विज्ञान का रस हो, तभी जैनागम-समुद्र में मग्न होने की भावना जागृत होती है,क्योंकि यहाँ तो आगम का अधिकांश भाग विना जाने भी श्रमण जीवन का रम मिल सकता है। अपनी स्मृति पर बोफ न बढ़ा कर, पूस्तकों में जैनागमों को लिपि-वद करके भी जैन श्रमण आगमों को बचा सकते थे, किन्तू वैसा करने में अपरिग्रहवृत का भंग असह्य था। उसमें उन्होंने असंयम देखा। " जब उन्होंने अपने अपरिग्रहवृत को कुछ शिथिल किया, तब तक वे आगमों का अधिकांश भूल चुके थे। पहिले जिस पुस्तक-परिग्रह को असंयम का कारण समका था, उसी को संयम का कारण मानने लगे । वयों कि. वैसान करते तो श्रुत-विनाश का भय था। किन्तु अव क्या हो सकता, था। जो कुछ उन्होंने खोया, वह तो मिल ही नहीं सकता था। लाभ इतना अवस्य हुआ, कि जब से उन्होंने पुस्तक-परिग्रह को संयम का कारण माना, तो जो बुछ आगमिकसंपत्ति उस समय शेप रह गई थी,

भ पोत्यएसु धेरपंतएसु प्रसंजमो भवड. दशवं० चू० प० २१. भ कालं पुण पहुच्च चरणकरणद्वा ध्रवोच्छितिनिमिन्नं स गेल्हमाणस्त पोत्यए संजमो भवड, दशवं० चू० पृ० २१.

| दिगम्बर <sup>२२</sup>   | <b>इवेताम्बर्<sup>२३</sup></b> |          |  |
|-------------------------|--------------------------------|----------|--|
| केवली-गौतम १२ वर्षः     | ⊦ सुधर्मा <sup>२४</sup>        | २० वर्ष  |  |
| सुधर्मा १२ ,,           | जम्बू.                         | ¥¥ "     |  |
| जम्बू ३⊏ ,,             | r                              | •        |  |
| श्रुतकेवली-विष्णु१४ "   | प्रभव                          | ξξ "     |  |
| नन्दिमित्र १६ "         | शय्यंभव                        | २३ "     |  |
| अपराजित २२ ,,           | ं यशोभद्र                      | χο "     |  |
| गोवर्घन १६ ,,           | संभूतिविज                      | य ६ ,,   |  |
| भद्रवाहु २६ ,,          | भद्रवाहु                       | १४ ,,    |  |
| <del></del><br>१६२ वर्ष |                                | १७० वर्ष |  |

सारांग यह है, कि गणधर-प्रथित १२ अंगों में से प्रथम वाचना के समय चार पूर्व न्यून १२ अंग श्रमणसंघ के हाथ लगे। क्योंकि स्थूलभद्र यद्यपि सूत्रतः सम्पूर्णश्रुत के जाता थे, किन्तु उन्हें चार पूर्व की वाचना दूसरों को देने का अधिकार नहीं था। अतएव तब से संघ में श्रुतकेवली नहीं, किन्तु दक्षपूर्वी हुए और अंगों में से उनने ही श्रुत की सुरक्षा का प्रश्न था।

### अनुयोग का पृथवकरण और पूर्वी का विच्छेद :

द्वेताम्वरों के मत से द्रापूर्वों की परंपरा का अन आचार यक्त के साथ हुआ। आचार वक्त की मृत्यु विक्रम ११४ में हुई अर्थात वीरात् १८४। इसके विपरीत दिगम्बरों की मान्यता के अनुसार अन्तिम दश-पूर्वी धर्मसेन हुए और वीरात् ३४१ के बाद दशपूर्वी का विच्छेद हुआ अर्थात् श्रुतकेवली का विच्छेद दिगम्बरों ने द्वेताम्बरों से आठ वर्ष पूर्व माना और दशपूर्वी का विच्छेद र३६ वर्ष पूर्व माना। तात्पर्य यह है, कि श्रुति-विच्छेद की गति दिगम्बरों के मत से अधिक तेज है।

द्वेताम्बरों और दिगम्बरों के मत से दशपूर्वधरों की सूची इस प्रकार है—

२२ घवला पुर्व १ प्रस्तार पुर २६.

२३ इण्डियन घॅग्टी० भा० ११ सप्टे॰ पू० २४५---- २५६ बीरनि० पू० ६२.

रें सुधर्मा कैवल्यावस्था में आठ वर्ष रहे, उसके पहले छद्मस्य के रूप में रहे.

| विगम      | <b>₹</b> ₹4         |       | श्वेताम्बर <sup>श्</sup> |     |                     |
|-----------|---------------------|-------|--------------------------|-----|---------------------|
| विशाखाच   | ार्य १०             | वर्ष  | स्थूलभद्र                | ४४  | वर्ष                |
| प्रोप्ठिल | 38                  | ,,    | महागिरि                  | ξo  | ,,                  |
| क्षत्रिय  | १७                  | ,,    | सुहस्तिन्                | ४६  | ,,                  |
| जयसेन     | २१                  | "     | गुणसुन्दर                | ४४  | ,,                  |
| नागसेन    | १८                  | ,,    | कालक                     | ४१  | "(प्रशापना कर्त्ता) |
| सिद्धार्थ | १७                  | ,,    | स्कंदिल (सांडिल्य)       | ξĸ  | "                   |
| घृतिपेण   | १८                  | ,,    | रेवती मित्र              | ३६  | "                   |
| विजय      | १३                  | ,,    | आर्य मंगू                | २०  | ,,                  |
| वुद्धिलग  | २०                  | ,,    | आर्य धर्म                | २४  | 11                  |
| देव       | १४                  | ,,    | भद्रगुप्त                | 38  | ,,                  |
| धर्मसेन   | १६                  | ,,    | श्रीगुप्त                | १५  | **                  |
|           | •                   |       | वस्त्र                   | ३६  | ,                   |
|           |                     |       |                          | _   | _                   |
|           | १८                  | ३वर्ष |                          | ४१४ | वर्ष                |
|           | <del>- -</del> १६२: | ==₹?  | rx +                     | १७० | <b>=</b> १५४        |

आयं वच्च के बाद आयं रिक्षित हुए। १३ वर्ष तक युग-प्रधान रहे। उन्होंने शिष्यों को भविष्य में मित, मेघा, घारणा आदि से रिहत जान करके अनुयोगों का विभाग कर दिया। अभी तक किसी एक सूत्र की व्याख्या चारों प्रकार के अनुयोगों से होती थी। उसके स्थान में उन्होंने विभाग कर दिया कि अमुक सूत्र की व्याख्या केवल एक ही अनुयोगपरक की जाएगी जैसे—चरणकरणानुयोग में कालिक श्रुत ग्यारह अंग, महाकल्पश्रुत और छेदसूत्रों का समावेश किया। धर्मकथानुयोग में ऋषिमापितों का; गणितानुयोग में सूर्य प्रज्ञप्तिका, और दृष्टिवाद का द्रव्यानुयोग में समावेश कर दिया। भ

<sup>&</sup>lt;sup>२५</sup> धवला पु० १ प्रस्ता० पु० २६.

र मेरतंग-विचारश्रेणी, वीरनि० पृ० ६४.

अवश्यक निर्मुक्ति ३६३-७७७. विशेषावश्यकभाष्य २२८४-२२६४.

जब तक इस प्रकार के अनुयोगों का विभाग नहीं था, तब तक आचार्यों के लिए प्रत्येक सूत्रों में विस्तार से नयावतार करना भी आवस्यक था, किन्तु जब से अनुयोगों का पार्थक्य किया गया, तब से नयावतार भी अनावस्यक हो गया। अ

आर्यरक्षितके बाद श्रुतका पठन-पाठन पूर्ववत् नहीं चला होगा और पर्याप्त मात्रा में शिथिलना हुई होगी, यह उक्त वातसे स्पष्ट है। अतएव श्रुतमें उत्तरोत्तर ह्यास होना भी स्वाभाविक है। स्वयं आर्यरक्षित के लिए भी कहा गया है, कि वे सम्पूर्ण नव पूर्व और दशम पूर्व के २४ यविक मात्र के अभ्यासी थे।

आर्य रक्षित भी अपने सभी शिष्यों को ज्ञात श्रुत देने में असमयें ही हुए। उनकी जीवन कथा में कहा गया है, कि उनके शिष्यों में से एक दुर्विलका पुष्पिमत्र ही सम्पूर्ण नवपूर्व पढ़ने में समयं हुआ, किन्तु वह भी उसके अभ्यास के न कर सकने के कारण नवम पूर्व को भूल गया<sup>के</sup>। उत्तरोत्तर पूर्वों के विद्येपपाठियों का हास होकर एक समय वह आया, जब पूर्वों का विद्येपज्ञ कोई न रहा। यह स्थित बीर निर्वाण के एक हजार वर्ष वाद हुई<sup>38</sup>। किन्तु दिगम्बरों के कथनानुसार बीरनिर्वाण सं० ६=३ के बाद हुई।

#### माथुरी वाचनाः

नन्दी सूत्र की चूणि में उल्लेख है<sup>3</sup>, कि ढादगवर्षीय दुष्काल के कारण ग्रहण, गुणन एवं अनुप्रेक्षा के अभाव में सूत्र नष्ट हो गया। आये स्कंदिल के सभापतित्व में बारह वर्ष के दुष्काल के बाद माधुसंप मधुरा में एकत्र हुआ और जिसको जो याद या, उसके आधार पर कालिकत्रून को ब्यवस्थित कर लिया गया। क्योंकि यह वाचना मधुरा में हुई। अग्वाप्य यह माधुरी वाचना कहलाई। कुछ लोगों का कहना है, कि सूत्र

रू आवदयक निर्युक्ति ७६२. विदीया० २२७६.

<sup>&</sup>lt;sup>२९</sup> विशेषा० टी० २५११.

<sup>3</sup>º भगवती • २.८, सत्तरिसयठाण—३२७.

तो नष्ट नहीं हुआ, किन्तु प्रधान अनुयोगधरों का अभाव हो गया । एक स्कॅदिल आचार्य ही बचे थे, जो अनुयोगधर थे । उन्होंने मथुरा में अन्य साम्रुओं को अनुयोग दिया । अतएव वह माथुरी वाचना कहलाई ।

इससे इतना तो स्पष्ट है, कि दुवारा भी दुष्काल के कारण श्रुतकी दुरवस्था हो गई थी। इस वार की संकलना का श्रेय आचार्य स्कंदिल को है। मुनि श्री कल्याणिवजयजी ने आचार्य स्कंदिल का युग-प्रधानत्व काल वीरिनर्वाण संवत् ६२७ से ६४० तक माना है। अतएव यह वाचना इसी बीच हुई होगी। 3२ इस बाचना के फलस्वरूप आगम लिये भी गए।

#### वालमी वाचनाः

जय मथुरा में वाचना हुई थी, उसी काल में वलभी में नागार्जुन सूरि ने श्रमणसंघ को एकत्र करके आगमों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया था। और 'वाचक नागार्जुन और एकत्रित संघ को जो-जो आगम और उनके अनुयोगों के उपरांत प्रकरण ग्रन्थ याद थे, वे लिख लिए गए और विस्मृत स्थलों को पूर्वापर संबंध के अनुसार ठीक करके उसके अनुसार वाचना दी गई 31' इसमें प्रमुख नागार्जुन थे। अतएव इस वाचना को 'नागार्जुनीय वाचना' भी कहते है।

#### देवधिगणि का पुस्तक-लेखनः

"उपर्युक्त वाचनाओं के सम्पन्न हुए करीव डेढ़ सौ वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका था, उस समय फिर वलभी नगर में देविधिगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में श्रमणसंघ इकट्ठा हुआ, और पूर्वोक्त दोनों वाचनाओं के समय लिखे गए सिद्धान्तों के उपरान्त जो-जो ग्रन्थ-प्रकरण मौजूद थे, उन सब को लिखाकर सुरक्षित करने का निश्चय किया। इस श्रमण-समवसरण में दोनों वाचनाओं के सिद्धान्तों का परस्पर समन्वय किया गया और जहाँ तक हो सका भेदभाव मिटा कर उन्हें एकहण

<sup>&</sup>lt;sup>3२</sup> वीरनि पृ० १०४.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> योरनि० पु० ११०.

कर दिया। जो महत्वपूर्ण भेद थे, उन्हें पाठान्तर के रूप में टीका-चूणिओं में संगृहीत किया। कितनेक प्रकीर्णक ग्रन्थ जो केवल एक ही बाचना में थे, वैसे के वैसे प्रमाण माने गए<sup>34</sup>।"

यही कारण है, कि मूल और टीका में हम 'वायणंतरे पुण' या 'नागार्जुनीयास्तु पठन्ति' जैसे उल्लेख पाते हैं अ

यह कार्य वीरनिर्वाण सं० ६=० में हुआ और वाचनान्तर के अनुसार ६६३ में हुआ।

वर्तमान में जो आगमग्रन्थ उपलब्ध हैं उनका अधिकांश इसी समय में स्थिर हुआ था।

नन्दी सूत्र में जो सूची है, उसे ही यदि बलभी में पुस्तकारूढ़ सभी आगमों की सूची मानी जाए, तब कहना होगा, िक कई आगम उक्त लेखन के बाद भी नष्ट हुए हैं। विशेष करके प्रकीणक तो अनेक नष्ट हो गए हैं। केबल बीरस्तव नामक एक प्रकीणक और पिण्ड-निर्युक्त ऐसे हैं जो, नन्दीसूत्र में उल्लिखित नहीं है, किन्तु स्वेताम्बरों को आगमरूप से मान्य हैं।

#### पूर्वों के आधार से बने ग्रन्थ:

दिगम्बर और द्वेताम्बर दोनों के मत से पूर्वों का विच्छेद हो गया है, किन्तु पूर्वगत श्रुत का विषय सर्वया लुप्त हो गया हो, यह बात नहीं। क्योंकि दोनों संप्रदायों में कुछ ऐसे प्रन्थ और प्रकरण मौजूद हैं, जिनका आधार पूर्वों को बताया जाता है। दिगम्बर आवार्यों ने पूर्व के आधार पर हो पट्लण्डागम और कपायप्राभृत की रचना को है। यह आगे बताया जाएगा। इस विषय में द्वेताम्बर मान्यता का वर्णन किया जाता है।

श्वेतांवरों के मत से दृष्टिवाद में ही संपूर्ण वाङ्मम का अवतार होता है, किन्तु दुवलमति पुरुष और स्त्रियों के लिए ही दृष्टिवाद के

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> वही पु० ११२.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> वही ए० ११६.

विषय को लेकर शेप ग्रन्थों की सरल रचना होती है<sup>36</sup>। इसी मत को मान करके यह कहा जाता है, कि गणधर सर्व प्रथम पूर्वों की रचना करते हैं, और उन्हों पूर्वों के आधार से शेप अङ्गों की रचना करते हैं<sup>38</sup>।

यह मत ठीक भी प्रतीत होता है। किन्तु इसका तात्पर्य इतना ही समभना चाहिए, कि वर्तमान आचारांग आदि से पहले जो झास्त्रज्ञान श्रुतरूप में विद्यमान था, वही पूर्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी के आधार पर भगवान महावीर के उपदेशों को ध्यान में रख कर द्वादशांग की रचना हुई, और उन पूर्वों को भी वारहवें अंग के एक देश में प्रविद्य कर दिया गया। पूर्व के ही आधार पर जब सरल रीति से प्रन्थ बने, तब पूर्वों के अध्ययन अध्यापन को रुचि कम होना स्वाभाविक है। यही कारण है, कि सर्वप्रथम विच्छेद भी उसी का हुआ।

यह तो एक सामान्य सिद्धान्त हुआ। किन्तु कुछ ग्रन्थों और प्रकरणों के विषय में तो यह स्पष्ट निर्देश है, कि उनकी रचना अमुक पूर्व से की गई है। यहाँ हम उनकी सूची देते हैं-जिससे पता चल जाएगा, कि केवल दिगम्बर मान्य पट्खण्डागम और कपायप्राभृत ही ऐसे ग्रन्थ नहीं, जिनकी रचना पूर्वों के आधार से की गई है, किन्तु स्वेतावरों के आगमरूप से उपलब्ध ऐसे अनेक ग्रन्थ और प्रकरण हैं, जिनका आधार पूर्व ही है।

१. महाकल्प श्रुत नामक आचारांग के निशीथाध्ययन की रचना, प्रत्याक्ष्यान पूर्व के तृतीय आचार वस्तु के बीसवें पाहुड से हुई है<sup>34</sup>।

२. दशर्वकालिक सूत्र के धर्मप्रज्ञप्ति अध्ययन की आत्मप्रवाद पूर्व से, पिण्डेपणाध्ययन की कर्मप्रवाद पूर्व से, वाक्यशूद्धि अध्ययन की

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> विशेषा० गा० ५५१-५५२. बृहत्० १४५-१४६.

उण नन्दी भूणि पु० १६, आवश्यक्तिमुंबित २६२-३. इसके विपरीत बूसरा मत सर्वप्रमम आचारांग की रचना होती है और कमशः शेष प्राप्तों की-आचा० निर्मु० ८, ६. खाचा० चूणि पु० ३. धवता पु० १, पु० ६५.

<sup>&</sup>lt;sup>3८</sup> आचा० ति० २६१.

सत्पप्रवाद पूर्व से और शेप अध्ययनों की रचना नवम प्रत्याख्यान पूर्व के तृतीय वस्तु से हुई है। इसके रचयिता शय्यंभव है।

३. आचार्य भद्रवाहु ने दशाश्रुतस्कंध, कल्प और व्यवहार मूत्र की रचना प्रत्याख्यान पूर्व से की है।

४. उत्तराध्ययन का परीपहाध्ययन कर्मप्रवाद पूर्व से उद्धृत है।

डनके अलावा आगमेतर साहित्य में विशेष कर कमें साहित्य का आधिकांश पूर्वोद्धृत है, किन्तु यहाँ अप्रस्तुत होने से उनकी चर्चा नहीं की जाती है।

#### द्वादश अंग :

अब यह देखा जाए, कि जैनों के द्वारा कौन कौन से प्रन्थ वर्त-मान में व्यवहार में आगमरूप से माने गए हैं ?

जैनों के तीनों सम्प्रदायों में इस विषय में तो विवाद है ही नहीं, कि सकल श्रुत का मूलाघार गणधर प्रथित द्वादशांग है, तीनों सम्प्रदाय में बारह अंगों के नाम के विषय में भी प्रायः एक मत है। वे यारह अंग ये हैं—

१. आचार २. मूत्रकृत ३. स्थान ४. समयाय ४. व्यास्याप्रज्ञान्त ६. ज्ञातूधर्मकथा ७. उपासकदशा ८. अंतक्रदृशा ६. अनुत्तरोपपातिकदशा १०. प्रदनव्याकरण ११. विपाक १२. दृष्ट्वाद ।

तीनों सम्प्रदायों के विचार से अन्तिम अंग दृष्टिवाद का सर्वप्रथम लोप हो गया है।

## दिगम्बर मत से श्रुत का विच्छेद :

दिगम्बरों का कहना है, कि बीर-निर्वाण के बाद श्रुत का कमझ हास होते होते ६=३ वर्ष के बाद कोई अंगघर या पूर्वघर आचार्य रहा हो नहीं। अंग और पूर्व के अंग्रमाप्त के जाता आचार्य हुए। अंग और पूर्व के अंगघर आचार्यों की परम्परा में होने बाले पुष्पदंत और भूतबित आचार्यों ने पट्राण्डागम की रचना दूसरे अग्रायणीय पूर्व के अंग आघार से की, और आचार्य गुणधर ने पांचवें पूर्व जान-प्रवाद के अंग के आधार से कपायपाहुड की रचना की<sup>४०</sup>। इन दोनों ग्रंथों को दिगम्बर आम्नाय में आगम का स्थान प्राप्त है। उसके मतानुसार अंग-आगम लूप्त हो गए है।

टिगम्बरों के मत से बीर-निर्वाण के बाद जिस कम से श्रत का लो

| दिगम्बरा के मत संवार-निवाण के बाद जिस                | कम सञ्जूतः |
|------------------------------------------------------|------------|
| ाप हुआ, यह नीचे दिया जाता है <sup>४९</sup> —         |            |
| ३. केवली-गीतमादि पूर्वीक्त-                          | ६२ वर्ष    |
| <ol> <li>श्रुतकेवली—विष्णु आदि पूर्वोक्त—</li> </ol> | १०० वर्ष   |
| ११. दशपूर्वी—विशाखाचार्य आदि पूर्वीकत—               | १८३ वर्ष   |
| ५. एकावशांगधारी—नक्षत्र                              | ,          |
| जसपाल (जयपाल)                                        |            |
| पाण्डु ` }                                           | २२० वर्ष   |
| ध्रुवसेन . ,                                         |            |
| , कंसाचार्य ∫                                        |            |
| ४. श्राचारांगधारी—मुभद्र                             | L 17       |
| यशोभद्र .                                            |            |
| यशोवाहु                                              | ११८ वर्ष   |
| लोहाचार्य 🙃 🕽                                        |            |
|                                                      | ६८३ वर्ष   |

विगम्बरों के अंगबाह्य ग्रंथ:

उक्त अंग के अतिरिक्त १४ अंगवाह्य आगमों की रचना भी स्यविरों ने की थी, ऐसा मानते हुए भी दिगम्बरों का कहना है, कि उन अंगवाह्य आगम का भी लोप ही गया है। उन चौदह अंगवाह्य आगमीं के नाम इस प्रकार हैं---

१ सामायिक २ चतुर्विशतिस्तव ३ वदना ४ प्रतिक्रमण ५ वैनियक ६ कृति-कर्म ७ दशवैकालिक 🖒 उत्तरींच्येयन है कल्पे विहारे १० कल्पाकल्पिक ११ महाकल्पिक १२ पुण्डरीक १३ महापुण्डरीक १४ निशीथिका४२।

४° धवसा पु० १ प्रस्ता० पू० ७१, जयम्यसा पू० ८७.

<sup>&</sup>lt;sup>४९</sup> देखो जयधवला प्रस्ता० पू० ४६.

४ वज्यववला पूर २४ मवला पुर १, पुर ६६ गोमदृसार जीवर ३६७, ३६०.

व्येताम्बरों के दोनों सम्प्रदायों के अंगवाह्य ग्रंथों की और तद्गत अध्ययनों की सूची को देखने से स्पष्ट हो जाता है, कि उक्त १४ दिगम्बर मान्य अंगबाह्य आगमों में से अधिकांश द्वेताम्बरों के मत से मुरक्षित है। उनका विच्छेद हुआ ही नहीं।

दिगम्बरों ने मूलआगम का लोप मान कर भी कुछ ग्रन्थों को आगम जितना ही महत्त्व दिया है, और उन्हें जैन वेद की संज्ञा देकर प्रसिद्ध चार अनुयोगों में विभक्त किया है। वह इस प्रकार है—

- १. प्रथमानुयोग—पद्मपुराण (रिवर्षण), हरिवंशपुराण (जिनसेन), आदिपुराण (जिनसेन) उत्तर-पुराण (गुणभद्र)।
- २. करणानुयोग-सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, जयथवल ।
- इ. द्रय्यानुयोग—प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, पञ्चा-स्तकाय, (य चारों कुन्दकुन्दकृत) तत्त्वार्था-धिगम सूत्र (उमास्वाति कृत) और उसकी समन्तभद्र<sup>४३</sup>,पुरुयपाद, अकलङ्क विद्यानन्द आदि कृत टीकाएँ, आप्तमीमांसा (समन्तभद्र) और उसकी अकलङ्क, विद्यानन्द आदि कृत टीकाएँ।

४. चरणानुयोग—मूलाचार (वट्टकेर), त्रिवर्णाचार, रत्नकरण्ड-श्रावकाचार<sup>४४</sup> ।

इस सूची से स्पष्ट है, कि इस में दशवीं शताब्दी तक लिये गए ग्रंथों का समावेश हुआ है।

#### स्थानकवासी के आगम-प्रन्थ:

स्वेताम्बर स्थानकवासी संप्रदाय के मत से दृष्टिवाद को छोड़ कर सभी अंग सुरक्षित हैं। अंगवाह्य के विषय में इस मंप्रदाय का मत है. कि केवल निम्नलिखत ग्रंथ ही मुरक्षित हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>४3</sup> अनुपतस्य है.

४४ जैनवर्म प्० १०७ हिस्ट्री ओफ इन्डियन निटरेचर मा० २ प्० ४७४.

श्रंगबाह्य में १२ उपांग, ४ छेद, ४ मूल और १ आवश्यक इस प्रकार केवल २१ ग्रंथों का समावेश है, वह इस प्रकार से है—

१२ उपांग—१ ओपपातिकः २ राजप्रश्तीय ३ जीवाभिगम
४ प्रज्ञापना ५ सूर्यंप्रज्ञप्ति ६ जम्यूद्वीपप्रज्ञप्ति
७ चन्द्रप्रज्ञप्ति = निरयावली ६ कल्पावतंसिका
१० पृष्पिका ११ पृष्पचलिका १२ वृष्ण्विसा ।

शास्त्रोद्धार मीमांसा में (पृ॰ ४१) पूज्य अमोलख ऋषि ने लिखा है, कि चन्द्रप्रज्ञप्ति और सूर्यप्रज्ञप्ति ये दोनों ज्ञाताधर्म के उपांग हैं। इस अपवाद को ध्यान में रखकर कमझः आचारांग का औपपातिक आदि कम से अंगों के साथ उपांगों की योजना कर लेना चाहिए।

४ छेद-- १ व्यवहार २ वृहत्कल्प ३ निशीय ४ दशान्ध्रुतस्कंध । ४ मूल-- १ दशवैकालिक २ उत्तराध्ययन ३ नन्दी ४ अनुयोग द्वार ।

१ <mark>ग्रावश्यक</mark>—इस प्रकार सब मिलकर २१ अंगवाह्य-प्रन्थ वर्तमान में है ।

२१ अगवाह्य-प्रन्थों को जिस रूप में स्थानकवासियों ने माना है, स्वेताम्बर मूर्तिपूजक उन्हें उसी रूप में मानते है। इसके अलावा कुछ अन्य ग्रंथों का भी अस्तित्व स्वीकार किया है, जिन्हें स्थानकवासी प्रमाणभूत नहीं मानते या लुप्त भानते है।

स्थानकवासी के समान उसी संप्रदाय का एक उपसंप्रदाय तेरह पंथ को भी ११ अंग और २१ अंगवाह्य ग्रंथों का ही अस्तित्व और प्रामाण्य स्वीकृत है अन्य ग्रंथों का नहीं।

इन दोनों सम्प्रदायों में निर्मुक्ति आदि ग्रंथों का प्रामाण्य अस्वीकृत है।

यद्यपि वर्तमान में कुछ स्थानकवासी साधुओं की, आगम के इतिहास के प्रति दृष्टि जाने से तथा आगमों की निर्युक्ति जैसी प्राचीन के टीकाओं के अभ्यास से, दृष्टि, कुछ उदार हुई है, और वे यह

२६

करने लगे हैं, कि दशवैकालिक आदि शास्त्र के प्रणेता गणधर नहीं, किन्तु शस्यंभव आदि स्यविर हैं, तथापि जिन लोगों का आगम के टोका-टिप्पणियों पर कोई विश्वास नहीं तथा जिन्हें संस्कृत टीका ग्रन्थों के अभ्यास के प्रति अभिष्ठि नहीं है उन साम्प्रदायिक मनोवृत्ति वालों का यही विश्वास प्रतीत होता है, कि अंग और अंगवाह्य दोनों प्रकार के आगम के कर्ता गणधर ही थे. अन्य स्थविर नहीं रैं।

#### इवेताम्बरों के आगम ग्रंथ:

यह तो कहा ही जा चुका है, कि अंगों के विषय में किसी का भी मतभेद नहीं। अतएव ब्वेताम्बरों को भी पूर्वोक्त १२ अंग मान्य हैं, जिन्हें अन्य दिगम्बरादि ने माना है। अन्तर यही है, कि दिगम्बरों ने १२ अंगों को पूर्वोक्त कम से विच्छेद माना, जबिक ब्वेताम्बरों ने सिर्फ अन्तिम अंग का विच्छेद माना। उनका कहना है, कि भगवान महावीर के निर्वाण के १००० वर्ष बाद ही पूर्वगत का विच्छेद हैं हुआ है।

जय तक उनका विच्छेद नहीं हुआ था, आचार्यों ने पूर्व के विषयों को लेकर अनेक रचनाएँ की थीं। इस प्रकार की अधिकांश रचनाओं का समावेदा अंग वाह्य में किया गया है। कुछ ऐसी भी रचनाएँ हैं, जिनका समावेदा अंग में भी किया गया है।

दिगम्बरों ने १४, स्थानकवासियों ने २१ और द्वेताम्बरों ने ३४ अंगबाह्य ग्रन्थ माने हैं।

इवेताम्बरों के मत से उपलब्ध ११ अंग और ३४ अंगबाह्य प्रन्थों की सुची इस प्रकार है—

- ११ ग्रंग–पूर्वोक्त आचारांग आदि ।
  - १२ उपांग-औपपातिक आदि पूर्वोक्त ।
- १० प्रकीर्णक-१ चतुः शरण २ आतुरप्रत्याख्यान ३ भक्तपरिज्ञा
  - ४ संस्तारक ५ तंदुलवैचारिक ६ चन्द्रवेध्यक
  - ७ देवेन्द्रस्तव = गणिविद्या ६ महाप्रत्यास्यान

<sup>े</sup> शास्त्रोद्धार मीमांसा पृष्ठ ४३, ४४, ४७. ४६ भंगवती-१-६. तित्योगा० ६०१. सत्तरिसपठाए-३२७.

#### १० वीरस्तव<sup>४</sup> ।

- ६. छेदसूत्र-१ निजीय २ महानिजीय ३ व्यवहार ४ दशाश्रुत-स्कंध ५ वृहत्करूप ६ जीतकरूप ।
- ं ४. मूल–१ उत्तराध्ययन २ दशवैकालिक ३ आवश्यक ४ पिड-निर्मृक्ति<sup>४८</sup> ।
  - २. चूलिकासूत्र-१ नन्दीसूत्र २ अनुयोगद्वार ।

### आगमों का रचनाकाल:

जैसा कि हमने देखा, आगमबाब्दवाच्य एक ग्रन्य नहीं, किन्तु अनेक व्यक्ति कर्तृक अनेक ग्रंथों का समुदाय है। अनएव आगम की रचना का कोई एक काल बनाया नहीं जा सकता। भगवान् महाबीर का उपदेश विक्रम पूर्व ५०० वर्ष में ग्रुक हुआ। अनएव उपलब्ध किसी भी आगम की रचना का उसके पहले होना संभव नहीं है, और दूसरी ओर अंतिम वाचना के आधार पर पुस्तक लेखन बलभीमें विक्रम सं० ५१० (मतान्तर से ५२३) में हुआ। अतएव तदन्तर्गत कोई शास्त्र विक्रम ५२५ के बाद का नहीं हो सकता । इस मर्यादा को ध्यान में रखकर हमें सामान्यतः आगम की रचना के काल का विचार करना है।

अंग ग्रंथ गणधर कृत कहे जाते है, किन्तु उनमें सभी एक से प्राचीन नहीं हैं। आचारांग के ही प्रथम और दितीय श्रुतस्कंघ भाव और भाषा में भिन्न हैं। यह कोई भी देखने वाला कह सकता है। प्रथम श्रुतस्कंघ दितीय से ही नहीं, किन्तु समस्त जैनवाङ्मय में सबसे प्राचीन अंश है। उसमें परिवर्धन और परिवर्तन सर्वथा नहीं है, यह तो नहीं कहा जा सकता। किन्तु उसमें नया सबसे कम मिलाया गया है, यह तो

उ दशप्रकीणक कुछ परिवर्तन के साथ भी गिनाए जाते हैं, देखों केनोनिकल लिटरेचर श्रोफ जन्स पु० ४४–४१.

४५ किसी के मत से ओर्पानर्मुवित भी इसमें समाविष्ट हैं. कोई पिण्डानियु वित के स्थान में ओप्यनिर्मुवित को मानते हैं.

भ चतुः तरण और भक्तपरिक्षा लंसे प्रकीणंक जिनका उल्लेख नन्दों में नहीं है, मे दसमें अपवाद हैं। ये प्रन्य कब आगमान्तर्गत कर लिए गए कहना कठिन है,

निश्चयपूर्वक कहा ही जा सकता है। वह भगवान के साक्षात् उपदेश रूप न भी हो, नव भी उसके अत्यन्त निकट तो है ही। इस स्थिति में उसे हम विकम पूर्व ३०० से बाद की संकलना नहीं कह सकते। अधिक संभव यही है, कि वह प्रथम वाचना की संकलना है । आचारांग का द्वितीय श्रुत स्कन्ध आचार्य भद्रबाह के बाद की रचना होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रथम श्रुतस्कंध की अपेक्षा भिक्षुओं के नियमोपनियम के वर्णन में विकसित भूमिका की मूचना मिलती है। इसे हम विक्रम पूर्व दूसरी शताब्दी से इधर की रचना नहीं कह सकते। यही बात हम अन्य सभी अगों के विषय में गामान्यतः कह सकते हैं। किन्तु इसका मतलव यह नहीं है, कि उसमें जो कुछ संकलित है, वह इसी शताब्दी का है। वस्तु तो पुरानी है, जो गणधरों की परम्परा से चली आती थी, उसी को संकलित किया गया। इसका मतलब यह भी नहीं समभना चाहिए, कि विकम पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद इनमें कूछ नया नहीं जोड़ा गया है। स्थानांग जैसे अंग ग्रन्थों में बीर निर्वाण की छठी शताब्दी की घटना का भी उल्लेख आता है। किन्तु इस प्रकार के कुछ अंशों की छोड़ करके बाकी सब भाव पुराने ही हैं। भाषा में यत्र-तत्र काल की गति और प्राकृत भाषा होने के कारण भाषा-विकास के नियमानुसार परिवर्तन होना अनिवार्य है । क्योंकि प्राचीन समय में इसका पठन-पाठन लिखित ग्रंथों से नहीं किन्तु, कण्ठोपकण्ठ से होता था। प्रश्न व्याकरण अंग का वर्णन जैसा नर्न्दा मूत्र में है, उसे देखते हुए उपलब्ध प्रश्न व्याकरण अंग समूचा ही बाद की रचना हो, ऐसा प्रतीत होता है। वल भी वाचना के बाद कब यह अंग नष्ट हो गया और कब उसके स्थान में नया बनाकर जोड़ा गया, इसके जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं, इतना ही कहा जा सकता है, कि अभयदेव की टीका, जो कि वि० १२ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लिखी गई है, से पहले वह कभी का वनं चुकाथा।

अब उपांग के समय के बारे में विचार क्रमप्राप्त है। प्रज्ञापना का रचनाकाल निरिचत हो है। प्रज्ञापन के कर्ताआर्य देगाम हैं। उनका दूसरा नाम कालकाचार्य (निगोदन्यास्याता) है कि इनको वीरिनर्वाण सं ० ३३५ में गुगप्रधान पद मिला है। और वे उस पद पर ३७६ तक बने रहे। इसी काल की रचना प्रज्ञापना है। अतएव यह रचना विक्रमपूर्व १३५ से हं४ के बीच की होनी चाहिए। दीप उपांगों के कर्ता का कोई पता नहीं। किन्तु इनके कर्ता गणधर तो नहीं माने जाते। अन्य स्थिवर माने जाते हैं। ये सब किसी एक ही काल की रचना नहीं हैं।

चन्द्रप्रसप्ति, सूर्यप्रसप्ति और जंबूद्वीपप्रसप्ति इन तीन उपांगों का समावेश दिगम्बरों ने दृष्टिवाद के प्रथम भेद परिकर्म में किया है "। नन्दी सूत्र में भी उनका नामोल्लेख हैं। अतएव ये ग्रंथ स्वेताम्बर-दिगम्बर के भेद से प्राचीन होने चाहिए। इनका समय विक्रम सं० के प्रारम्भ से इधर नहीं आ सकता। शेप उपांगों के विषय में भी सामान्यत: यही कहा जा सकता है। उपलब्ध चन्द्रप्रसप्ति में और सूर्य प्रसप्ति में कोई विशेष भेद नहीं। अतः संभव है, कि मूल चन्द्रप्रसप्ति विच्छित्र हो गया हो।

प्रकीर्णकों की रचना के विषय में यही कहा जा सकता है, कि उनकी रचना समय-समय पर हुई है। और अन्तिम मर्यादा वालभी वाचना तक खोंची जा सकती है।

छेदसूत्र में दशाश्रुत, वृहत्कल्प और व्यवहार मूत्रों की रचना भद्रवाहु ने की है अतएव उनका समय वीरनिर्वाण संवत् १७० से इघर नहीं हो सकता। विक्रम सं० २०० के पहले वे बने थे। इनके उपर निर्मु कि माप्य आदि टीकाएँ वनी हैं। अतएव इन ग्रंथों में परिवर्तन की संमावना नहीं है। निशीथसूत्र तो आचारांग की चूलिका है, अतएव वह भी प्राचीन है। किन्तु जीतकल्प तो आचार्य जिनभद्र की रचना है। जब पञ्चकल्प नष्ट हो गया, तब जीतकल्प को छेद में स्थान मिला होगा। यह कहने की अपेक्षा यही कहना ठीक होगा, कि वह कल्प-व्यवहार और निशीध के सारसंग्रहरूप है। इसी आधार पर उसे छेद में

<sup>&</sup>lt;sup>५०</sup> वीरनि० पु०६४.

भी धवला प्रस्तावना पु० २, पू० ४३.

स्थान मिला है। महानिजीथ सूत्र जो उपलब्ध हैं, वह वही है, जिसे आचार्य हरिभद्र ने नष्ट होते वचाया। उसकी वर्तमान संकलना का श्रेय आचार्य हरिभद्र को है। अतएव उसका समय भी वहीं मानना चाहिए, जो हरिभद्र का है। किन्यु वस्तु तो वास्तव में पुरानी है।

मुलसूत्रों में दशवैकालिक सूत्र आचार्य शस्यम्भव की कृति है। उनको युग-प्रधान पद वीर नि० सं० ७५ में मिला, और वे उस पद पर मृत्य तक वीर नि०६ = तक बने रहे। दशबैकालिक की रचना विक्रम पूर्व ३६५ और ३७२ के बीच हुई है। दशवैकालिक सूत्र के विषय में ... हम इतना कह सकते है, कि तद्गत चूलिकाएँ, सम्भव हैं बाद में जोड़ी गई हों। इसके अलावा उसमें कोई परिवर्तन या परिवर्धन हआ हो यह सम्भव नहीं । उत्तराध्ययन किसी एक आचार्य की कृति नहीं, और न वह एक काल की कृति है। फिर भी उसे विकम पूर्व दूसरी या तीसरी शताब्दी का मानने में किसी प्रकार की बाधा नहीं। आवश्यक मुत्र अंग बाह्य होने से गणधरकृत नहीं हो सकता, किन्तु वह समकालीन किसी स्थविर की रचना होनी चाहिए। साधुओं के आचार में नित्योपयोग में आनेवाला यह सूत्र है। अतएव इसकी रचना दशवैकालिक से भी पहले मानना चाहिए। अंगों में जहाँ पठन का जित्र आता है, वहाँ सामाइयाइणि एकादसंगाणि'पढ़ने का जिक्र आता है। इससे प्रतीत होता है कि साधुओंको सर्व प्रथम आवश्यक मूत्र पढ़ाया जाता था । इससे भी यही मानना पड़ता है, कि इसकी रचना विक्रम पूर्व ४७० के पहले हो चुकी थी। पिण्ड निर्युक्ति, यह दशर्वकालिक की निर्युक्ति का अंश है। अतएद वह भद्रवाह द्वितीय की रचना होने के कारण विक्रम पांचवीं छठी शताब्दी की कृति होनी चाहिए।

चूलिका मूत्रोंमें नन्दी सूत्रकी रचना तो देववाचक की है। अतः उसका समय विक्रमकी छठी शताब्दी से पूर्व होना चाहिए। अनुपीप द्वारसूत्रके कर्ता कीन थे यह कहना कठिन है। किन्तु वह आवश्यक सूत्रके बाद बना होगा, क्योंकि उसमें उसी सूत्रका अनुयोग किया गया है। यहुत कुछ समय है, कि वह आये रक्षितके बाद बना हो, या उन्होंने बनाया

हो । उसकी रचनाका काल विक्रमपूर्व तो अवश्य ही है । यह संभव है, कि उसमें परिवर्धन यत्र-तत्र हुआ हो ।

आगमों ने समय में यहाँ जो चर्चा की है, वह अन्तिम नहीं है। जब प्रत्येक आगम का अन्तर्वाद्य निरीक्षण करके इस चर्चा को परिपूर्ण किया जायगा, तब उनका समयनिर्णय ठीक हो सकेगा। यहाँ तो सामान्य निरूपण करने का प्रयत्न है।

## आगमों का विषय":

जैनागमों में से कुछ तो ऐसे हैं, जो जैन आचार से सम्बन्ध रखते हैं। जैसे—आचारांग, दशवंकािलक आदि। कुछ उपदेगातमक हैं। जैसे—उत्तराध्यमन, प्रकीर्णक आदि। कुछ तत्कालीन भूगोल और खगोल आदि मान्यताओं का वर्णन करते हैं। जैसे—उम्बूद्वीप-प्रजप्ति, सूर्य-प्रजप्ति आदि। छेदसूत्रोंका प्रधान विषय जैनसाधुओं के आचार सम्बन्धी औत्स-र्गिक और आपवादिक नियमोंका वर्णन तथा प्रायदिवत्तींका विधान करना है। कुछ प्रन्थ ऐसे हैं, जिनमें जिनमांगें अनुसायियोंका जीवन दिया गया है। जैसे—उपासकदशांग, अनुत्तरीपपातिक दशा आदि। कुछमें किपत कथाएँ देकर उपदेश दिया गया है। जैसे—जानृषमं कथा आदि। विपाक में शुभ और अशुभ कर्मका विपाक कथाओं द्वारा वताया गया है। भगवती सूत्रमें भगवान महावीरके साथ हुए संवादोंका संग्रह है। बौद्धसुत्तिपटक की तरह नाना विषय के प्रश्नोत्तर भगवतीमें संगृहीत है।

दर्शनके साथ सम्बन्ध रखने वाले आगम मुख्यरूपसे ये हैं-सूत्रकृत, प्रज्ञापना, राजप्रश्नीय, भगवती, नदी, स्थानांग, समवाय और अनुयोग द्वार ।

सूत्रकृतमें तत्कालीन अन्य दार्शनिक विचारों का निराकरण करके स्वमतकी प्ररूपणा की गई है। भूतवादियोंका निराकरण करके आत्मा का पृथक् अस्तित्व बतलाया है। ब्रह्मवादके स्थानमें नानात्मवाद स्थिर किया है। जीव और दारीर को पृथक् बताया है। कमें और उसके फलकी सत्ता

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> देखो, प्रेमी अभिन्दन प्रत्य.

स्थिर की है। जगहुत्पत्ति के विषयमें नानावादोंका निराकरण करके विश्वको किसी ईश्वर या अन्य किसी व्यक्तिने नहीं बनाया, वह तो अनादि-अनन्त है, इस सिद्धान्त की स्थापना की गई है। तत्कालीन क्रियाबाद, अक्रियाबाद, विजयाबाद की स्थापना की गई है।

प्रज्ञापनामें जीवके विविध भावोंको लेकर विस्तारंसे विचार किया गया है। राजप्रदनीयमें पाश्वेनाथकी परम्परामें होने वाले केशी-श्रमण ने श्रावस्तीके राजा पएसीके प्रश्नोंके उत्तरमें नास्तिकवाद का निराकरण करके आत्मा और तत्सम्बन्धी अनेक तथ्यों को दृष्टान्त और युक्तिपूर्वक समक्षाया है।

भगवतीसूत्र के अनेक प्रश्नोत्तरों में नय, प्रमाण आदि अनेक दार्श-निक विचार विखरे पड़े हैं।

नन्दीसूत्र जैन दृष्टि से ज्ञानके स्वरूप और भेदोंका विश्लेषण करने-वाली एक सुन्दर एवं सरल कृति है।

स्थानांग और समवयांग की रचना वौद्धोंके अंगुतरिनकाय के ढंग की है। इन दोनोंमें भी आरमा, पुद्गल, ज्ञान, नय और प्रमाण आदि विषयों की चर्चा की गई है। भगवान महाबीर के शासन में होने वाले निह्नवों का उल्लेख स्थानांगमें है। इस प्रकार के सात व्यक्ति बताए गए हैं, जिन्होंने कालक्षमसे भगवान महावीरके सिद्धांतोंको भिन्न-भिन्न वातको लेकर अपना मतभेद प्रकट किया था। वे ही निह्नव कहे गए हैं।

अनुयोगमें शब्दार्थं करनेकी प्रक्रियाका वर्णन मुख्य है, किन्तु प्रसङ्गसे उसमें प्रमाण और नय का तथा तत्त्वों का निरूपण भी अच्छे ढंग से हजा है।

## आगमों की टीकाए" :

इन आगमोंकी टीकाएँ प्राकृत और संस्कृतमें हुई हैं। प्राकृत टीकाएँ निर्युक्ति, भाष्य और चूणिके नामसे लिखी गई हैं। निर्युक्ति और भाष्य पदामय हैं और चूर्णि गद्यमय हैं, उपलब्ध निर्मुक्तियों का अधिकाश भद्रवाहु हितीयका रचना हैं। उनका समय विक्रम पांचवीं या छंडी शताब्दी है। निर्मुक्तियों में मद्रवाहुने अनेक स्थलों पर दार्शनिक चर्चाएं बड़े सुन्दर हंगसे की हैं। विशेषकर बौद्धों तथा चार्वाकोंके विषय में निर्मुक्ति में जहाँ कहीं भी अवसर मिला, उन्होंने अवश्य लिखा है। आत्मा का अस्तित्व उन्होंने सिद्ध फिया है। ज्ञानका सूक्ष्म निरूपण तथा अहिंसाका तात्त्विक विवेचन किया है। शब्दिक अर्थ करनेकी पद्धतिमें तो वे निष्णात थे ही। प्रमाण, नय और निक्षेप के विषय में लिखकर भद्रवाहु ने जैन दर्शनकी भूमिका पक्की की है।

किसी भी विषय की चर्चा का अपने समय तक का पूर्ण रूप देखना हो, तो भाष्य देखना चाहिए। भाष्यकारों में प्रसिद्ध संघदासगणी और जिनभद्र हैं। इनका समय सातवों जताब्दी है। जिनभद्रने विशेषावस्यक-भाष्य में आगमिक पदार्थों का तक-संगत विवेचन किया है। प्रमाण, नय और निक्षेप की संपूर्ण चर्चा तो उन्होंने की ही है। इसके अलावा तस्वोंका भी तार्त्विक युक्तिसंगत विवेचन उन्होंने किया है। यह कहा जा सकता है, कि दार्जनिक चर्चा का कोई ऐसा विषय नहीं है, जिस पर जिन-भद्रने अपनी कलम न चलाई हो।

मृहत्कत्व भाष्यमें संघदासगणि ने सामुओंके आहार एवं विहार-आदि नियमोंके उत्सर्ग-अपवाद मार्गकी चर्चा दार्शनिक हैंगर्स की हैं। इन्होंने भी प्रसंगानुकूल ज्ञान, प्रमाण, नय और निक्षेप के विषयमें पर्योत्त लिखा है।

लगभग सातवीं-आठवी शताब्दीकी चूणियाँ मिलती हैं। चूणि-, कारोंमें जिनदास महत्तर प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नन्दीकी चूणिक अलावा और भी चूणियाँ लिखी हैं। चूणियाँ में भाष्यके ही विषयको संक्षेपमें गर्ध रूपमें लिखा गया है। जातकके डंगकी प्राकृत कथाएँ इनकी विशेषता है।

जैन आगमों की सबसे प्राचीन संस्कृत टीका आचार्य हरिभंद्र ने की है। उनका समय वि० ७५७ से ८५७ के बीचको है। हरिभद्र ने प्राकृत चूणियोंका प्रायः संस्कृतमें अनुवाद ही किया है। यन-तत्र- अपने दार्शनिक ज्ञानका उपयोग करना भी उन्होंने उनित समक्षा है। इसलिए हम उनकी टीकाओंमें सभी दर्शनोंकी पूर्वपक्ष रूपसे चर्चा पाते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु जैननत्त्वको दार्शनिक ज्ञान के वल से सुनिदिचतरूपमें स्थिर करने का प्रयस्त भी देखते हैं।

हिरिभद्र के बाद शीलांकसूरि ने दशवीं यताव्दी में संस्कृतटीकाओं को रचना की। शीलांकके बाद प्रमिद्ध टीकाकार शान्त्याचार्य हुए।। उन्होंने उत्तराध्ययनकी बृहत्टीका लिखी है। इसके बाद प्रमिद्ध टीकाकार अभयदेव हुए, जिन्होंने नव अंगों पर संस्कृतमें टीकाएँ रचीं। उनका जन्म वि० १०७२ में और स्वर्गवास विक्रम ११३५ में हुआ है। इन दोनों टीकाकारोंने पूर्व टीकाओंका पूरा उपयोग तो किया ही है, अपनी ओर से यव-तत्र नयी दार्शनिक चर्चा भी की है।

यहाँ पर मलधारी हेमजन्द्रका भी नाम उल्लेखनीय है। वे वारहवीं धनाव्यीके विद्वान् थे। किन्तु आगमोंकी संस्कृत टीका करने वालोंमें सर्वश्रेट्ट स्थान तो आचार्य मलयिगरिका ही है। प्राञ्जल भाषामें दार्जनिक चर्चाते प्रचुर टीकाएँ यदि देखना हो, तो मलयिगरिकी टीकाएँ देखनी चाहिए। उनको टीका पढ़नेमें शुद्ध दार्जनिक ग्रन्थ पढ़नेका आनन्द आता है। जैनशास्त्रके कर्म, आचार, भूगोल, खागोल आदि सभी विषयोंमें उनकी कलम धारा-प्रवाहसे चलती है और विषयको इनता स्पष्ट करके रखती है, कि किर उस विषयमें दूमरा गुन्छ देखने की अपेका, मही रहती। जैसे वैदिक परम्परामें वाचस्पित मिश्रने जो भी दर्जन विषय, तन्मय होकर उमें लिखा, उसी प्रकार जैन परम्परामें मलयिगरिने भी किया है। वे आचार्य हमचन्द्रके ममकालीन थे। अतएय उन्हें वारहवीं धातांव्यीका विद्वान मानना चाहिए।

संस्कृत-प्राकृत टीकाओका परिमाण इतना बड़ा था; और विषयोंकी चर्चा इतनी गहन-गहनतर होगई थी, कि बादमें यह आवस्यक समभा गया, कि आगमोंकी शब्दार्थ मरनेवाली संक्षिप्त टीकाएँ की जाए। समयकी गतिने संस्कृत और प्राकृत भाषाओंको बोलचालकी भाषासे हटाकर मोत्र साहित्यकं भाषा वना दिया था। तव तत्कालीन अपभ्र म अर्थात् प्राचीन गुजराती भाषा में वालाववोधों की रचना हुई। इन्हें 'ट्वा' कहते हैं। ऐसे वालाववोधों की रचना करनेवाले अनेक हुए हैं, किन्तु १०वीं सदीमें होने वाल लोकागच्छके धर्मीसह मुनि विशेष रूपसे उल्लेक्टीट हैं। क्योंकि इनकी दृष्टि प्राचीन टीकाओं के अर्थ को छोड़कर कहीं-कहीं स्वसंप्रदाय संमत अर्थ करने की भी रही है।

आगम साहित्य की यह बहुत ही संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत की गई है। फिर भी इसमें आगमों के विषय में मुख्य-मुख्य तथ्यों का वर्षेट्र कर दिया गया है, जिससे कि आगे चल कर आगमों के गुरु गम्भीन दार्घनिक सत्य एवं तथ्य को समभने में सुगमता हो सकेंगी। इससे दूनरा लाभ यह भी होगा, कि अध्येयता आगमों के ऐतिहासिक मुख्यों के महन्द को हुंदर्यंगम कर सकेंगे और उनकें दार्गनिक सिद्धान्तों की पृष्टिमूंमि की भवीभीति समभ सकेंगें।

## दर्शन का विकास-क्रम:

जैन दर्शनशास्त्र के विकास-क्रम को चार युगों में विभक्त किया जा सकता है। १. आगम-युग २, अनेकान्तस्थापन-युग ३, प्रस्तर-शास्त्रव्यवस्था-युग ४. नवीनन्याय-युग ।

युगों के लक्षण युगों के नाम से ही स्पष्ट हैं। कालमर्थाट प्रकार रखी जा सकती है आगम-युग भगवान महावीर के निर्मान लेकर करीव एक हज़ार वर्ष का है (वि० प्र० ४७०-दिव अप स्पार वि० पांचवीं से आठवीं मनाव्दी तक; तोसरा आठवीं ने कर्म तक, और चौथा अठारहवीं से आधुनिक समय पर्यन्त । इन कर्म क्रिके विविधार के विद्या के सिंग कराय संक्षित्त विवेचन किया है कि ति साम कराय संक्षित विवेचन किया है कि ति साम कराय संक्षित के विद्या के क्रिके सुम सुख्लातजी, पंठ कैलासचन्द्रजी, पंठ महेन्द्रकुमारजी अर्थ के साम सुख्लातजी के स्वास चन्द्रजी स्वास स्वास कराय सुख्लातजी के स्वास चन्द्रजी साम सुख्लातजी स्वास चन्द्रजी स्वास चन्द्रजी साम स्वास चन्द्रजी साम सुख्लातजी सुद्र सुक्ला सु

<sup>ें</sup> प्रेमी श्रमिनन्दन प्रत्य में मेरा लेख पृ०्डी०३, तथा के क्रिक्ट्रिक्ट्रिक

<sup>&</sup>lt;sup>५५</sup> वही.

पर्याप्त मात्रा में प्रकाश डाला है, किन्तु आगम-युग के साहित्य में जैन दर्शन के प्रमेय और प्रमाण तत्त्व के विषय में क्या क्या मन्तव्य हैं, उनका संकलन पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। अतएव यहां ज़ैन आगमों के आधार से उन दो तत्त्वों का संकलन करने का प्रयत्न किया जाता है। यह होने से ही, अनेकान्त-युग के और प्रमाणधास्त्र व्यवस्था-युग के विविध प्रवाहों का उद्गम क्या है, आगम में वह है कि नहीं, है तो कैसा है यह स्पष्ट होगा, इतना हो नहीं, विल्क ज़ैन आचार्यों ने मूल तत्वों का कैसा पल्लवन और विकसन किया तथा किन नवीन तत्वों को तत्कालीन दार्शनिक विचार-धारा में में अपना कर अपने तत्त्वों को व्यवस्थित किया, यह भी स्पष्ट हो सकेगा।

आगम-यूग के दार्शनिक तत्त्वों के विवेचन में मैंने द्वेताम्बर प्रसिद्ध मूल आगमों का ही उपयोग किया है। दिगम्बरों के मूल पटखण्डा गम आदि का उपयोग मैंने नहीं किया । उन शास्त्रों का दर्शन के साथल अधिक सम्बन्ध नहीं है। उन ग्रन्थों में जैन कर्म-तत्त्व का ही विशेष विवरण है। क्वेताम्वरों के निर्युक्ति आदि टीकाग्रन्थों का कहीं-कहीं स्पष्टीकरण के लिए उपयोग किया है, किन्तु जो मूल में न हो, ऐसी निर्युक्ति आदि की बातों को प्रस्तुत आगम युग के दर्शन तत्त्व के निरूपण में स्थान नहीं दिया है। इसका कारण यह है, कि हम आगम साहित्य के दो विभाग कर सकते है। एक मूल शास्त्र का तथा दूसरा टीका-निर्मुक्ति भाष्य-चूर्णिका। प्रस्तुत में मूल का ही विवेचन अभीष्ट है। उपलब्ध निर्युक्तियों से यह प्रतीत होता है, कि उनमें प्राचीन निर्युक्तियाँ समाविष्ट कर दी गई हैं। किन्तु सर्वत्र यह बताना कठिन है. कि कितना अंग मूल प्राचीन निर्युक्तिका है और कितनाओं श्रे भद्रवाहुका है। अतएन नियुक्ति का अध्ययन किसी अन्य अवसर के लिए स्थिगित रख कर प्रस्तुत में मूल आगम में विशेष कर अंग, उपांग और नन्दी-अनुयोग के आधार पर चर्चाकी जायगी।

प्रमेय-खण्ड



## मगवान महावीर से पूर्व की स्थितिः

वेट से उपनिषद पर्यन्त-विश्व के स्वरूप के विषय में नाना प्रकार के प्रश्ने और उन प्रश्नों का समाधान यह विविध प्रकार से प्राचीन काल से होता आया है। इस बात का साक्षी ऋग्वेद से लेकर जपनिषद और बाद का समस्त दार्शनिक सूत्र और टीका-साहित्य है।

ऋग्वेद का दीर्घतमा ऋषि विश्व के मुल कारण और स्वरूप की खोज में लीन होकर प्रश्न करता है कि इस विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसे कीन जानता है ? है कोई ऐसा जो जानकार से पूछ करं इसका पता लगावे ? वह फिर कहता है कि<sup>3</sup> मैं तो नहीं जानता किन्तू खोज में इधर-उधर विचरता हैं तो वचन के द्वारा सत्य के दर्शन होते हैं। सोज करते दीर्घतमा ने अन्त में कह दिया कि<sup>द</sup>—"एकं सद्िविप्रा बहुधा बदन्ति"। सत् तो एक ही है किन्तू विद्वान उसका वर्णन कई प्रकार से करते हैं। अर्थात एक ही तत्त्व के विषय में नाना प्रकार के वचन प्रयोग देखे जाते हैं।

दीर्घतमा के इस उदगार में हो मनुष्य-स्वभाव को उस विशेषता का हमें स्पष्ट दर्शन होता है, जिसे हम समन्वयशीलता कहते है । इसी समन्वयकोलता का शास्त्रीय रूप जैनदर्शन-सम्मत स्याद्वाद या अनेकान्तवाद है।

<sup>ै</sup> ऋग्वेद १०.४,२७,८८,८८,१२६ इत्याबि । तीतरीयोपनिषद् ३.१. । इवेता०१.१. ९ कार्यक्र १ १६४.४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ऋग्वेद १.१६४.४.

ऋग्वेद १.१६४.३७

ऋग्वेद १.१६४.४६.

नासदीय सूक्त का ऋषि जगत् के आदि कारणस्य उस परम गंभीर तत्त्व को जब न सत् कहना चाहता है और न असत्, तब यह नहीं समभना चाहिए कि वह ऋषि अज्ञानी या संशयवादी था, किन्तु इतना ही समभना चाहिए कि ऋषि के पास उस परम तत्त्व के प्रकाशन के लिए उपयुक्त शब्द न थे। शब्द की इतनी शक्ति नहीं है कि वह परम तत्त्व को संपूर्ण रूप में प्रकाशित कर सके। इसलिए ऋषि ने कह दिया कि उस समय न सत् था न असत् में शब्द शिक्ति की इस मैं महीदी के स्वीकार में से ही स्याद्धाद का और अस्वीकार में से ही एकान्त वादों का जन्म होता है।

विश्व के कारण की जिज्ञासा में से अनेक विरोधी मतवाद उत्पन्न हुए, जिनका निर्देश उपनिषदों में हुआ है। जिसको सोचते-सोचते जो सुक्त पड़ा, उसे उसने लोगों में कहना शुरू किया। इस प्रकार मतों का एक जाल वन गया। जैसे एक ही पहाड़ में से अनेक दिशाओं में निर्दर्य बहुती हैं, उसी प्रकार एक ही प्रश्न में से अनेक मतों की निर्दर्य बहुने लगीं। और ज्यों-ज्यों वह देश और काल में आगे बड़ी त्यों त्यों विस्तार बढ़ता गया। किन्तु वे निर्दर्या जैसे एक ही समुद्र में जा मिलती हैं, उसी प्रकार सभी मतवादियों का समन्वय महासमुद्र स्थादाद या अनेकान्तवाद में हो गया है।

विश्व का मूल कारण क्या है ? वह सत् है या असत् ? सत् है तो पुरुष है या पुरुषेतर—जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि में से कोई एक ? इन प्रश्नों का उत्तर उपनिपदों के ऋषियों ने अपनी-अपनी प्रतिभा के बल से दिया है । और इस विषय में नाना मतवादों की सिष्ट खड़ी कर दी हैं।

५ ऋग्वेद १०.१२६.

<sup>्</sup>रिः "ज़बधायिवः सर्वसिग्धवः । समुद्रोशस्त्रियः नायः पृष्टयः । हर्न् । न च तासु भवान् प्रदृश्यते प्रविभवतासु सिरित्स्ययोविषः ।" हर्न

<sup>—</sup>सिद्धसेनद्वात्रिशिका ४.१५::--

<sup>\*</sup> Constructive Survey of Upanishads, p. 73 / Flor

किसी के मत से असत् से ही सत् की उत्पत्ति हुई हैं। कोई कहता है - प्रारम्भ में मृत्यु का ही साम्राज्य था, अन्य कुछ भी नहीं था। उसी में से सुष्टि हुई। इस कथन में भी एक रूपक के जिस्ये असत् से सत् की उत्पत्ति का ही स्वीकार है। किसी ऋषि के मत से आसत् से भसत् हुआ और वही अण्ड वन कर सुष्टि का उत्पादक हुआ<sup>9</sup>।

इन मतों के विपरीत सत्कारणवादियों का कहना है कि असत् से सत् की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? सर्व प्रथम एक और अदि-तीय सत ही था। उसी ने सोचा में अनेक होऊँ। तब कमशः सुष्टि की उत्पत्ति हुई है''।

सतकारणवादियों में भी ऐकमत्य नहीं। किसी ने जल की, किसी ने वायु को, किसी ने अग्नि को किसी ने आकाश को और किसी ने प्राण को विश्व का मूल कारण माना है।<sup>१२</sup>

इन सभी वादों का सामान्य तत्त्व यह है कि विश्व के मूल कारणरूप से कोई आत्मा या पूरुप नहीं है। किन्तु इन सभी वादों के विरुद्ध अन्य ऋषियों का मत है कि इन जड़ तत्त्वों में से सुष्टि उत्पन्न हो नहीं सकती, सर्वोत्पत्ति के मूल में कोई चेतन तत्त्व कर्ता होना चाहिए।

<sup>&</sup>quot;असद्वा इदमग्र आसीत् । ततो वै सवजायत" ।-- सैत्तिरी० २.७

<sup>° &</sup>quot;नैवेह किचनाग्र आसीन्मृत्युनैवेदमावृतमासीत्".—बृहवा० १.२.१

भे° आदित्यो ब्रह्मे त्यादेशः । तस्योपख्यानम् । असदेवेदमग्र आसीत् । तत् सदासीत् । तत समभवत । तदाण्डं निरवर्तत ।" छान्दो० ३,१६,१

भ "सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् । तद्धंक आहरसदेवेदमप्र आसीदेक-मेवाद्वितीयम् । तस्मादसतः सञ्जायत । कुतस्तु खलु सोम्य एवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति । सत्त्वेय सोम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् । तर्वेकत बहुस्यां प्रजायेयेति"--छान्दो० ६.२.

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup> बृहदा० ४.५.१. छान्दो० ४.३. कठो० २.५.६. छान्दो० १.६.१. । १.११.५.। ४.३.३. । ७.१२.१. .. 112 "

पिप्पलाद ऋषि के मत से प्रजापित से सुप्टि हुई हैं भें। किन्तु बृहदारण्यक में आत्मा को मूल कारण मानकर उसी में से संबी और पुरुष की उत्पत्ति के द्वारा कमशः संपूर्ण विश्व की सुप्टि मानी गई है <sup>98</sup>। ऐतरेयोपनिषद् में भी सुष्टिकम में भेद होने पर भी मूल कारण तो आत्मा ही माना गया है"। यही बात तैत्तिरीयोपनिषद् के विषय में भी कहो जा सकती है "। किन्तु इसकी विशेषता यह है कि आत्माको उत्पत्ति का कर्त्ता नहीं, बल्कि कारण मात्र माना गया है। अर्थात् अत्यत स्पप्ट रूप से आत्मा या प्रजापति में सुप्टिकतृ त्व का आरोप है, जब कि इसमें आत्मा को केवल मूल कारण मानकर पंचभूतों की संभूति उस आत्मा से हुई, है इतना ही प्रतिपाद्य है। मुण्डकोपनिषद् में जड़ और चेतन सभी की उल्पत्ति दिव्य, अमूर्त और अज ऐसे पुरुष से मानी गई है । यहाँ भी उसे कर्ता नहीं कहा। किन्तु स्वेतास्वतरोपनिषद् में विश्वाधिप देवाधिदेव रुद्र ईश्वर की ही जगत्कत्ती माना गया है और उसी को मूल कारण भी कहा गया है<sup>96</sup>। 👉 😘 🧺

उपनिपदों के इन वादों को सक्षेप में कहना हो तो कहा जा सकता है कि किसी के मत से असत से सत् की उत्पत्ति होती है, किसी के मत से विश्व का मूल तत्त्व सत् है, किसी के मत से वह सत् जड़ है और किसी के मत में वह तत्त्व चेतन है।

एक दूसरी 'दृष्टि से 'भी कारेण का विचीर प्रचिनि काल में होता थो । उसका पता हमें विवेतास्वेतरीपनिषद् से चलता है । उसमें ईरबर को ही परम तत्व और आदि कारण सिद्ध करने के लिए जिन and other amount of a rest of a second

eefficie on a neigh of the 193 प्रह्नो० ११३-१-३<sub>१० रा</sub> भ मृहवा० १,४,१,४५ मा । भ मृतरेष १,१-३.

भः तेतिरी०, २,१०... भूग्ड० २.१-२-**६**.

१८ इवेता० ३.२. । ६.६.

अन्य मतों का निराकरण किया गया है वे ये है "-१ काल, २ स्वभाव, ३ नियति, ४ यदुच्छा,५ भूत, ६ पुरुष, ७ इन सभी का संयोग, ८ आत्मा ।

् उपनिषदों में इन नाना वादों का निर्देश है। अत्तर्व उस समय-पूर्यन्त इन वादों का अस्तित्व था ही, इस वात को स्वीकार करते हुए भी प्रो० रानडे का कहना है कि॰ उपनिषदकालीन दार्शनिकों की दर्शन क्षेत्र में जो विशिष्ट देन है, वह तो आत्मवाद है।

अन्य सभी वादों के होते हुए भी जिस वाद ने आगे की पीढ़ी के ऊपर अपना असर कायम रखा और जो उपनिपदों का विशेष तस्व समभा जाने लगा, वह तो आत्मवाद ही है। उपनिपदों के ऋषि अन्त में इसी नतींजे पर पहुँचे कि विश्व का मूल कारण या परम तस्व आत्मा ही है। परमेश्वर को भी, जो संसार का आदि कारण है, श्वेताश्वतर में 'आत्मस्य' देखने को कहा है—

"तंमात्मस्यं येनुपद्मयन्ति घीरास्तेषां मुख शाद्यतं नेतरेषाम्" ६.१२. छान्दोग्य का निम्न वाक्य देखिए—

"अयातः आत्मादेशः आत्मवाधस्तात्, आत्मोपरिष्टात्, आत्मा पश्चात्, आत्मा पुरस्तात्, आत्मा दक्षिणतः, आत्मोत्तरतः आत्मेवेदं सर्वमिति । स या एव एवं पश्चन् एवं मन्वान एवं विजाननात्मरतिरात्मकोड आत्ममिवृत आत्मानन्दः स स्वराड् भवति तस्य सर्वेष लोकेष कामचारो भवति ।" छान्दो० ७.२४ ।

बृहदारण्यक में उपदेश दिया गया है कि-

्रांभ या अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्वष्ट्रद्यः श्रोतस्यो मन्तस्यो निविध्यासितस्यो मेन्नस्यात्मनो या अरे दर्शनेन श्रवरोत मत्या विज्ञानिनेदं सर्वे विदित्तम् । १९४४ ।

इस प्रकार उपनिषदो का तात्पर्य आत्मवाद में है, ऐसा जो कहा
 वह उस काल के दार्शनिकों का उस वाद के प्रति जो विशेष प्रतेपात

<sup>्</sup>रा १९ (कालः स्वमावो नियतिर्षेदुच्छाः भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम् । संयोग पूर्या न त्वात्मभावादात्माप्यनीताः सुखदुःखहेतोः ॥"—व्वेता० १.२.

<sup>20</sup> Constructive Survey of Upanishadas ch. V. P., 246.

٧٧

था, उसी को लक्ष्य में रखकर है । परम तत्त्व आत्मा या ब्रह्म को उप-निपदों के ऋपियों ने घाश्वत, सनातन, नित्य, अजन्य, न्रुव मानी है ।९१

इसी आत्म-तत्त्व या ग्रह्म-तत्त्व को जड़ और चेतन जगत् का उपादान कारण, निमित्त कारण या अधिष्ठान मान कर दार्शनिकों ने केवलाहुँन, विशिष्टाहुँत, हैताहुँत या ग्रुहाहुँत का समयंग किया है। इन मभी वादों के अनुकूल वाक्यों की उपलब्धि उपनिषदों में होती है। अतः इन सभी वादों के बीज उपनिषदों में हैं, ऐसा मानना गुक्तिसंगत ही है।

उपनिपत्काल में कुछ लोग महाभूतों से आत्मा का समुत्यान और महाभूतों में ही आत्मा का लय मानने वाले थे, किन्तु उपनिपत्कालीन आत्मवाद के प्रचण्ड प्रवाह में उस बाद का कोई खास भूल्य नहीं रह गया। इस बात की प्रतीति बृहदाण्यकनिर्दिष्ट याज्ञवल्वय और मैत्रेयी के संवाद से हो जाती है। मैत्रेयी के सामने जब याज्ञवल्वय ने भूतवाद की चर्ची छेड़ कर कहा कि "विज्ञानघन इन भूतों से ही समुद्धित होकर इन्हीं में लीन हो जाता है, परलोक या पुनर्जन्म जैसी कोई बात नहीं हैं "वित्र तक मैत्रेयी ने कहा कि ऐसी बात कह कर हमें मोह में मत डालो। इससे स्पष्ट है कि आत्मवाद के सामने भूतवाद का कोई मृत्य नहीं रह गया था।

प्राचीन उपनिपदों का काल प्रो० रानडे ने ई० पूर्व १२०० से ६०० तक का माना है यह काल भगवान महाबीर और दुई के पहले का है। अतः हम कह सकते हैं कि उन दोनों महापुरुषों के पहले सार-तीय दर्शन की स्थित जानने का सौधन उपनिपदों से बढ़कर अन्य कुछ हो नहीं सकता। अतएवं हमने ऊपर उपनिपदों के आधार में ही

भ कठो० १.२.१८. १.६.१. १.२.१४. २.४.२. २.१४. मुख्यको० १.६. इत्यादि ।

Constru. p. 205-232.

२३ ''विज्ञानधन एवंतिस्यो भूतेस्यः समुरथाय ताग्येवानुविनदयति निर्मेदय सज्ञाः अस्तीरयरे स्रयोमीति होयाचः याज्ञयत्वयः।'' बृहदा० २ ४ ११ १

Constru. p. 13

भारतीय दर्गनों की स्थिति पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। उम प्रकाश के आधार पर यदि हम जैन और बौद्ध दर्शन के मूल तत्त्वों का विदलेपण करें, तो दार्शनिक क्षेत्र में जैन और बौद्ध शास्त्र की क्या देन है, यह सहज ही में विदित हो सकता है। प्रम्तुत में विशेषतः जैन तत्त्वज्ञान के विषय में हो कहना इष्ट है, इस कारण बौद्ध दर्गन के तत्त्वों का उल्लेख तुलना की दृष्टि से प्रमंगवश ही किया जायगा और मुख्यतः जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व की विवेचना की जायगी।

## मगवान् बुद्ध का अनात्मवादः

भगवान् महावीर और बुद्ध के निर्वाण के विषय में जैन-वौद्ध अनुश्रुतियों को यदि प्रमाण माना जाय, नो फिलत यह होता है कि भगवान् बुद्ध का निर्वाण ई० पू० १४४ में हुआ था। अनएव उन्होंने अपनी इहजीवन-मीला भगवान् महावीर से पहले समाप्त की थी और उन्होंने उपदेश भी भगवान् के पहले ही देना शुरू किया था। यही कारण है कि वे पार्व-परंपरा के चातुर्याम का उल्लेख करते हैं। उपनिप्तालीन आत्मवाद की वाढ़ की भगवान् बुद्ध ने अनात्मवाद का उपदेश देकर मंद किया। जितने वेग से आत्मवाद का प्रचार हुआ और सभी तत्त्व के मूल में एक परम तत्त्व शाव्यत आत्मा को ही माना जाने लगा, उतने ही वेग से मगवान् बुद्ध ने उस बाद की जड़ काटने का प्रयत्न किया। मगवान् बुद्ध विभज्यवादी थे। अन्तव उन्होंने रूप आदि जात वस्तुओं को एक-एक करके अनात्म सिद्ध किया। उनके तक का कम यह है—

भे क्या रूप अनित्य है या नित्य ? अनित्य । जो अनित्य है वह सुख है या दुःख ?

दु:खा

ु जो चीज अनित्य है, दुःख है, विपरिणामी है, क्या उर्मके विषय

र्भ संयुक्तनिकाय XII. 70. 32-37

में इस प्रकार के विकल्प करना ठीक है कि—यह मेरा है, यह औं हैं, यह मेरी आत्मा है ?

नहीं !

इसी कम से बेदनां, हैं संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के विषये में भी प्रश्न करके भगवान बुद्ध ने अनात्मवाद को स्थिर किया है डिसी हैं प्रकार चक्षुरादि इन्द्रियों, उनके विषयें, तज्जन्य विज्ञान, मन, मोनसिक धर्म और मनोविज्ञान इन संबकों भी अनात्म सिद्ध किया है।

कोई भगवान बुद्ध से पूछता कि जरा-मरण वर्षा हैं और किसे होता है, जाति क्या है-और किसे होती है, भव क्या है, और किसे होता है? तो तुरन्त हो वे उत्तर देते कि ये प्रश्न ठीक नहीं । क्यों कि प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों में ऐसा मान लेता है कि, जरा आदि अन्य हैं और जिसकों ये जरा आदि होते हैं, वह अन्य हैं। अर्थात शरीर, अन्य है और आत्मा अन्य है। किन्तु ऐसा मानने पर ब्रह्मचर्यवास—ध्रमीचरण संगत नहीं। अत्यत्य भगवान बुद्ध का अहता है कि प्रश्न का आकार ऐसा होना चाहिए—जरा कैसे होता है? जरा-मरण कैसे होता है? जाति कैसे होती है? भव कैसे होता है? जरा-मरण कैसे होता है? जाति कैसे होती है? भव कैसे होता है: कि प्रश्न का जत्तर है कि स्वाप्त होता है कि स्वाप्त हैं। मध्यम मार्ग का अवलवन लेकर भगवान बुद्ध समभाते हैं कि शरीर ही आत्मा है, ऐसा मानना एक अन्त, है और सरोर से भिन्न आत्मा है, ऐसा मानना दूसरा अन्त है। किन्तु में इन दोनों अन्तों, को छोड़कर मध्यम मार्ग से उपवेश देता है कि

अविद्या के होने से संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नाम-रूप, नाम-रूप के होने से छह आयतन, छह आयतनों के होने से स्पर्श, स्पर्श के होने से वेदना, वेदना के होने से तृष्णा, तृष्णा के होने से उपादान, उपादान के होने से मुद्र भव के होने से जाति—अरम, जन्म के होने से जरा-मरण है। यही प्रतीत्यसमुत्पाद है रूप।

<sup>. 📑</sup> दीघनिकाय महानिदोनसुत्त १५३ 🔑 🐪 🔞 🖒 सार 🔉 ौर्ट भीग

२ मिक्सिमिनकाय छक्कक्युत्त १४८.

२६ संयुक्तनिकाय XII. 35. ग्रंगुक्तरनिकाय हे. 👉 ११८ हर हो छा।

आनन्द ने एक प्रश्न भगवान् बुद्ध से किया कि आप वारवार लोक शून्य है, ऐसा कहते हैं। इमका तात्पर्य क्या है? बुद्ध ने जो उत्तर दिया उसी में बौद्ध दर्शन की अनात्मविषयक मौलिक मान्यता व्यक्त होती है:—

"परमा च वो आनन्द मुञ्जं अतेन या ग्रतिनियेन वा तरमा मुञ्जो लोको ति युच्चति । कि च ग्रानन्द मुञ्जं अतेन वा अत्तिनियेन वा ? चक्लुं वो आनन्द मुञ्जं अतेन वा अत्तिनियेन चा " "हपं" "हपविञ्जाणं """श्रत्यादि ।—संयुत्तिकाय XXXV.85.

भगवान् गुद्ध के अनात्मवाद का नात्मयं क्या है ? इस प्रक्त के उत्तर में इतना स्पष्ट करना आवस्यक है कि उत्तर की चर्चा से इतना तो भनीभीति ध्यान में आता है कि भगवान् चुद्ध को सिर्फ शरीरात्मवाट ही अमान्य है, इतना ही नहीं बल्कि गर्वान्तर्यामी नित्य, ध्रुव, शाद्यत ऐसा आत्मवाद भी अमान्य है। उनके मत में न नो आत्मा शरीर से अत्यन्त भिन्न ही है और न आत्मा शरीर से अभिन्न ही। उनको चार्वा-क्सम्मन भौतिकवाद भी एकान्त प्रतीत होता है और उपनिपदों का कूटस्थ आत्मवाद भी एकान्त प्रतीत होता है। उनका मार्ग तो मध्यम मार्ग है। प्रतीत्यममुत्पादवाद है।

वहीं अपरिवर्तित्जु आतमा मर कर पुनर्जन्म लेती है और संसर्ण करती है ऐसा मानने पर आश्वतवाद के होता है और यदि ऐसा माना जाए कि माता-पिता के संयोग से चार महाभूतों से आतमा उत्पन्न होती है और इसी लिए अरीर के नष्ट होते ही आतमा भी उच्छिन्न, विनष्ट और जुन्त होती है, तो यह उच्छेदवाद है के ।

तथागत बुद्ध ने शाश्वतवाद और उच्छेदबाद दोनों को छोड़कर के मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध के इस अशाश्वतानुच्छेद - बाद का स्पष्टीकरण निम्न संवाद से होता है—

<sup>.</sup> २९ दीपनिकाय-ब्रह्मजालस्त ।

<sup>3</sup>º संगुत्तनिकाय XII. 17.

٧5

'क्या भगवन् गीतम ! दु:ख स्वकृत है ?' अवस्व 'काश्यप ! ऐसा नहीं है ।' " प्राप्त स्व

'क्या इ.ख परकृत है'?'

'नहों।'

'नया दु ख स्वकृत और परकृत है ?'

·नहीं 1'

'क्या अस्वकृत और अपरकृत दुःख है ?'

'नहीं ।'

'तब क्या है ? आप तो सभी प्रश्नों का उत्तर नकार में देतें हैं, ऐसा क्यों ?'

'दु:ख स्वकृत है ऐसा कहने का अर्थ होना है कि जिसने किया वहीं भोग करता है। किन्तु ऐसा कहने पर शावनतबाद का अवलवन होता है। और यदि ऐसा कहूँ कि दु:ख परकृत है तो इसका मतलव यह होगा कि किया किसी दूसरे ने और भोग करता है कोई अन्य। ऐसी स्थिति में उच्छेदवाद आ जाता है। अतएव तथागत उच्छेदवाद और शाववतवाद इन दोनों अन्तों को छोड़कर मध्यम मार्ग का—प्रतीत्यसमुत्पाद का उपदेश देते हैं कि अविद्या से संस्कार होता है, संस्कार से विज्ञान "स्पर्ण से दु:ख" इत्यादि" संयुत्तिकाय XII 17 XII 24

ताल्प्य यह है कि संसार में सुख-दुःख आदि अवस्थाएँ हैं, क्यें हैं, जन्म है, मरण है, बन्ध है, मुक्ति है—ये सब होते हुए भी इनका कोई स्थिर आधार आत्मा हो, ऐसी बात नहीं है, परन्तु ये अवस्थाएँ पूर्व-पूर्व कारण से उत्तर-उत्तर काल में होती हैं और एक नये कार्य को, एक नई अवस्था को उत्पन्न करके नेष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार संसार की चक्क चलता रहता है। पूर्व का सर्वथा उच्छेद भी इंट्ट नहीं और प्रीव्यं भी इंट्ट नहीं और प्रीव्यं भी इंट्ट नहीं । उत्तर पूर्व से सर्वथा असंबद्ध हो, अपूर्व हो, यह बात भी नहीं किन्तु पूर्व के अस्तित्व के कारण हो उत्तर होता है। पूर्व की सारी शक्ति उत्तर में आ जीती है। पूर्व का सब संस्कार उत्तर को मिस जीता

हैं । अतएवं पूर्व अव । उत्तर रूप में अंश्वित्य में है । उत्तर पूर्व से सर्वया । भिन्न भी नहीं, अभिन्न भी नहीं । फिन्तु अव्याकृत हैं । वर्षों कि भिन्न कहते पर उच्छेदवाद होता है और अभिन्न कहते पर बाव्यतवाद होता है । भिगवान बुद्ध को ये दोनों बाद मान्य नं थे, अंतएव ऐसे प्रश्नों का उन्होंने अव्याकृत के कह कर उत्तर दिया है ।

ं इस संसार-चक्र को काटने का उपाय यही है कि पूर्व का निरोध करना । कारण के निरुद्ध हो जाने से कार्य उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात् अविद्यां के निरोध से ""तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध, उपादान के निरोध से भव का निरोध, भव के निरोध से जन्म का निरोध, जन्म के निरोध से मरण का निरोध हो।जाता हैणा म्हा कर

किन्तु यहाँ एक प्रश्न होता है कि मरणानन्तर तथागत बुद्ध का क्या होता है.? इस प्रश्न का उत्तर मी अन्याकृत है। वह इसलिए कि पिंद यह कहा जाए कि मरणोत्तर तथागत होता है, तो शाश्वतवाद का और यदि यह कहा जाए कि नहीं होता, तो उच्छेदबाद का प्रसंग आता है। अतएव इन दोनों वादों का निषेध करने के लिए भगवान बुद्ध ने तथागत को मरणोत्तरदशा में अव्याकृत कहा है। जैसे गंगा की बालू का नाथ नहीं, जैसे समुद्र के पाना का नाथ नहीं, इसी प्रकार मरणोत्तर तथागत, भी गंभीर है, अतएव अव्याकृत है। जिस हप, वेदना, संज्ञा, आदि के कारण तथागत को प्रज्ञापना होती थी, वह ह्लादि तो प्रहीण हो गए। अब तथागत की प्रज्ञापना का कोई साधन नहीं बचता, इसलिए वे अव्याकृत हैं?।

्रा १६ प्रकार जैसे उपनिपदों में आत्मवाद की प्राकाय्का के समय आत्मा या ब्रह्म की 'नेति-नेति' के द्वारा अवक्तव्य प्रतिपादित किया गया है, उसे सभी विशेषणों से पर बताया जाता है औं श्रेक्ष उसी प्रकार

<sup>ः</sup> संयुक्तनिकाय XLIV 1, 7 and 8.

पश्चतानकाष् XLIV.

33 "अबुट्टमध्यद्वापंमप्राह्मयलक्षणमित्तत्वमध्यपदेश्यमेकात्मप्रत्यवसारं प्रपञ्ची-पश्चमं शान्तं शिवनद्वतं चतुर्यं मध्यन्ते स आत्मा स विज्ञेषः।"—माण्डु० ६.७. "स एप नैति नेति इत्यात्माश्यकृते न हि गृहाते।"—बृहवा० ४:४.१४. - इत्यादि Constinp. 219.

तथागत बुद्ध ने भी आत्मा के विषय में उपनिषदों से बिल्कुल उसटी राह लेकर भी उसे अव्याकृत माना है। जैसे उपनिषदों में परम तस्य को अवक्तव्य मानते हुए भी अनेक प्रकार से आत्मा का वर्णन हुआ है और वह व्यावहारिक माना गया है, उसी प्रकार भगवान् बुद्ध ने भी कहा है, कि लोक-संज्ञा, लोक-निरुक्ति, लोक-व्यवहार, लोक-प्रज्ञित का आश्रय करके कहा जा सकता है कि "मैं पहले था, 'नहीं था' ऐसा नहीं, मैं भविष्य में होऊँगा, 'नहीं होऊँगा' ऐसा नहीं, मैं अव हूँ, 'नहीं हूँ' ऐसा नहीं।" तथागत ऐसी भाषा का व्यवहार करते है, किन्तु इसमें फैंसते नहीं अ

## जैन तत्त्वविचार की प्राचीनताः

इतनी वैदिक और बौद दार्गिक पूर्वभूमिका के आधार पर जैन-दर्गन की आगम-विणत भूमिका के विषय में विचार किया जाए तो जो उचित ही होगा। जैन-आगमों में जो तत्त्व विचार है, वह तत्कालीन दार्ग-निक विचार की भूमिका में सर्वथा अंद्रता रहा होगा, इस बात को अस्वी-कार करते हुए भी जैन अनुश्रुति के आधार पर इतना तो कहा जा सकता है कि जैन आगम-विणत तत्व-विचार का सूल भगवान महावीर के समय में भी पुराना है। जैन अनुश्रुति के अनुसार भगवान महावीर ने किसी निये तत्त्व-दर्शन का प्रचार नहीं किया है, किन्तु उनसे २४० वर्ष पहले होने बाले तीर्थकर पादर्थनाथ के तत्त्वविचार का ही प्रचार किया है। पादर्व-नाथ-सम्मत आचार में तो भगवान महावीर ने कुछ परिवर्तन किया है जिसकी साक्षी स्वयं आगम दे रहे हैं, विज्यु पादर्थनाथ के तत्त्व जान से उनका कोई मतभेद जैन अनुश्रुति में बताया गया नहीं है। इससे हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं। कि जैन तत्त्व-विचार के मूल तत्त्व पादर्थनाथ जितने तो पुराने अवस्य हैं।

जैन अनुश्रुति तो इससे भी आगे जाती है । उसके अनुसार अपने से पहले हुत श्रीकृष्ण के समकात्तीन तीर्थंकर अस्टिटेनीम की परंपरा को

<sup>36</sup> दोर्घनिकाय-पोट्ठपादसुत्त E. 16 7 %

ही पादर्वनाथ ने ग्रहण किया था और स्वयं अरिप्टनेमि ने प्रागैतिहासिक काल में होने याले निमनाथ से । इस प्रकार वह अनुश्रृति हमें ऋषभटेव जो कि भरत चक्रवर्ती के पिता थे, तक पहुँचा देती है । उसके अनुसार तो वर्तमान वेद से लेकर उपनिषद् पर्यन्त संपूर्ण साहित्य का मूल-स्रोत ऋषभदेव-प्रणीत जैन नत्त्व-विचार में ही है ।

इस जैन अनुश्रुनि के प्रामाण्य को ऐतिहासिक-दृष्टि से सिद्ध करना संभव नहीं है, तो भी अनुश्रुनिप्रितिपादित जैन विचार को प्राचीनेता में संदेह को कोई स्थान नहीं है। जैन तत्त्विचार की स्वतंत्रता इसी से सिद्ध है कि जब उपनिपदों में अन्य दर्शन-शास्त्र के बीज मिलते है, तब जैन तत्त्विचार के बीज नहीं मिलते। इतना ही नहीं किन्तु भगवान् महाबीर-प्रितिपादित आगमों में जो कर्म-विचार की ब्यवस्था है, मांगणा और गुणस्थान सम्बन्धी जो विचार है, जीवों की गिति और आगित का जो विचार है, लोक की व्यवस्था और रचना का जो व्यवस्थित का परमाणु पुद्गलों की वर्गणा और पुद्गल स्कन्ध का जो व्यवस्थित विचार है, पड्द्रय और नवतत्त्व का जो व्यवस्थित निरूपण है, उनको चेवते हुए यह कहा जा सकता है कि जैन तत्त्विचार-थारा भगवान महाबीर से पूर्व की कई पीढ़ियों के परिश्रम का फल है और इस धारा का जपनिपद-प्रतिपादित अनेक मतों मे पार्थक्य और स्वातंत्र्य स्वयंसिद्ध है।

### भगवान महावीर की देन: अनेकान्तवाद 🐣

प्राचीन तत्त्र व्यवस्था में भगवान महावीर ने क्या नया अर्थण किया, इसे जानने के लिए आगमों से बढ़कर हमारे पास कोई साधन नहीं है। जीव और अजीव के भेदोपभेदों के विषय में, मोझ-लक्षी ओध्यारिमक उरकान्तिकम के सोपानरूप गुणस्थान के विषय में, बार प्रकार के ध्यान के विषय में या कर्म-झास्त्र के सूक्ष्म भेदोपभेदों के विषय में या न्म-झास्त्र के सूक्ष्म भेदोपभेदों के विषय में या नर्माणुओं की विविध वर्गणाओं के विषय में भगवान महावीर ने कोई नया मार्ग दिखाया हो, यह तो आगमों को देखने से प्रतीत नही होता। किन्तु तरकालीन दार्शनिक क्षेत्र में तस्त्र के स्वस्त्र के विषय में जो नये-नये प्रका उठते रहते थे, उनका जो स्पर्धा-

करण भगवान् महावीर ने तत्कालीन अन्य दार्शनिकों के विचार के प्रकाश में किया है, वही उनकी दार्शनिक क्षेत्र में देन समफनी चाहिए। जीव का जन्म मरण होता है, यह वात नई नहीं थी। परमाणु के नाना कार्य वाहा जगत में होते हैं और नष्ट होते हैं, यह भी स्वीक्ष्त था। किन्तु जीव और परमाणु का कैसा स्वरूप माना जाए, जिससे उन भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के घटिन होते रहने पर भी जीव और परमाणु का उन अवस्थाओं के घटिन होते रहने पर भी जीव और परमाणु का उन अवस्थाओं के साथ सम्बन्ध बना रहे। यह और ऐसे अन्य प्रश्न तत्कालीन दार्शनिकों के द्वारा उठाए गए थे और उन्होंने अपना-अपना स्पटीकरण भी किया था। इन नये प्रश्नों का भगवान् महावीर ने जो स्पटीकरण किया है, वही उनकी दार्शनिक क्षेत्र में नई देन है। अत्तएव आगमों के आधार पर भगवान् महावीर की उस देन पर विचार किया जाए तो वाद के जैन दार्शनिक विकास को मूल-भित्त क्या थी, यह मरसता से स्पट्ट हो मकेगा।

ईसा के बाद होने वाले जैनदार्शनियों ने जैनदत्त्वविदार को अनेकान्सवाद के नाम से प्रतिपादित किया है और भगवान महावीर को उस बाद का उपदेशक बताया है। उन्हें उन आचार्यों का उक्त कथन कहाँ तक ठीक है और प्राचीन आगर्मों में अनेकान्तवाद के विषय में त्या कहा गया है, उनका दिख्यन कराया जाए, तो यह सहज ही में मालूंग हो जाएगा कि भगवान महावीर ने समकालीन दार्शनियों में अपनी विचार-धारा किस और बहाई और बाद में होने वाले जैन आचार्यों ने विचार-धारा को लेकर उसमें कमश कैसा विकास किया।

# चित्र-विचित्र पक्षयुक्त पुंस्कोकिल का स्वप्नः

भगवान महावीर को केवलज्ञान होने के पहले जिन दश महास्वप्नों का दर्शन हुआ था, उनका उल्लेख भगवनी सूत्र में आया है। अ उनमें तीसरा स्वप्न इस प्रकार है—

<sup>&</sup>lt;sup>354</sup> लघीयस्त्रय कार्० ५०.

<sup>&</sup>lt;sup>'35</sup> भगवती शतक १६ उद्देशक ६. 🕠

एगं च णं महं चित्त-विचित्त-पक्षगं पुंसकोइलगं सुविणे पासित्ता णं पडिबुढे अर्थात्—एक वड़े चित्र-विचित्र पांखवाले पुंस्कोकिल को स्वप्न में देखकर वे प्रतिबुद्ध हए। इस महास्वप्न का फल बताते हुए कहा गया है कि—

"जण्णं समरो भगवं महाबीरे एगं महं चिस-विचित्तं जाव पश्चिद्धे तण्णं समरो भगवं महाबीरे विचित्तं ससमवपरसमझ्यं दुवालसंगं गणिपद्दगं आघवेति प्रत्रवेति परचेति ......।"

अर्थान् उस स्वप्न का फल यह है कि भगवान् महावीर विचित्र ऐसे.स्व-पर सिद्धान्त को बताने वाले द्वादशाग का उपदेश देगे ।

प्रस्तुन में चित्र-विचित्र गन्द सास ध्यान देने योग्य है। वाद के जैन दार्गनिकों ने जो चित्रज्ञान और चित्रपट को लेकर बौद्ध और नैयायिक-वैशेषिक के सामने अनेकान्तवाद को सिद्ध किया है, वह इस चित्रविचित्र शब्द को पढ़ते समय याद आ जाता है। किन्तु प्रस्तुत में उसका सम्बन्ध न भी हो, तब भी पुस्कोकिल की पांच को चित्रविचित्र कहने का और आगमों को विचित्र विशेषण देने का खास तात्पर्य तो यही मालूम होता है कि उनका उपदेश अनेकरंगी—अनेकान्तवाद माना गया है। विशेषण से सूत्रकार ने यही ध्वनित किया है, ऐसा निद्यं करना तो कठिन है, किन्तु यदि भगवान के दर्जन भी विशेषता और प्रस्तुत चित्रविचित्र विशेषण का कुछ मेल विठाया जाए, तब यही संभावना की जा सकती है कि वह विशेषण सामित्राय है और उससे सूत्रकार ने भगवान के उपदेश की विशेषता अर्थात् अनेकान्तवाद को ध्वनित किया हो तो कोई आध्यर्थ की वात नहीं है।

विभज्यवाद :

मूत्रकृतांग-सूत्र में भिक्षु कैसी भाषा का प्रयोग करे; इस प्रश्न के प्रसंग में कहा गया है कि विभज्यवाद का प्रयोग के करता चाहिए। विभज्यवाद का मतलब ठीक समभने में हमें जैन टीका ग्रंथों के अतिरिक्त बीद्ध ग्रंथ भी सहायक होते है। बौद्ध मिक्भिमिनकाय "(सुत्त. ६६) में गुभमाणवक के प्रश्न के उत्तर में भगवान बुद्ध ने कहा कि—"है माणवक! में यहाँ विभज्यवादी हूँ, एकांशवादी नहीं।" उसका प्रश्न था कि मैन मुन रक्षा है कि गृहस्थ ही आराधक होता है, प्रश्नजित आरोधक नहीं

<sup>39 &#</sup>x27;भिक्ख विभुज्जवाय च विधागरेजजा''-सूत्रकृतांग १.१४.२२.

होता । उसमें आपकी क्या समित है ? । इस प्रश्त का एकाशी ही में या नहीं में, उत्तर न देकर भगवान बुद्ध ने कहा, कि गृहस्य भी यदि मिध्यात्वी है, तो निर्वाण मार्ग का आराधक नहीं और त्यागी भी यदि मिध्यात्वी है, तो वह भी आराधक नहीं। किन्तु यदि वे बोनों सम्यक् प्रतिपत्ति सम्पन्त हैं, तभी आराधक होते हैं। अपने ऐसे उत्तर के बुद्ध पर वे अपने आपको विभज्यवादी बताते हैं और कहते हैं कि मैं एकाश-वादी नहीं हैं।

यदि वे ऐसा कहते, कि गृहस्य आराधक नहीं होता, त्यागी आराधक होता है, या ऐसा कहते कि त्यागी आराधक होता है, गृहस्य आराधक नहीं होता, तव उनका वह उत्तर एकांशवाद के होता। किन्तु प्रस्तुत में उन्होंने त्यागी या गृहस्य की आराधकता और अनाराधकता में को अपेक्षा या कारण या, उसे वताकर दोनों को आराधक और अनाराधक वताया है। अपीत प्रस्त का उत्तर विभाग करके दिया है। अतएय व अपने आपको विभाज्यवादी कहते है।

्यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान बुद्ध सर्वेदा सभी प्रक्तों के उत्तर में विभज्यवादी नहीं थे। किन्तु जिन प्रक्तों का उत्तर विभज्यवाद से ही संभव था, उन कुछ हो प्रक्तों का उत्तर देते समय हो वे विभज्यवाद, का अवलस्वन लेते थे<sup>33</sup>।

ं उपर्युक्त बौद्ध सूत्र से एकांशवाद और विभज्यवाद का परस्पर विरोध स्पष्ट सूचित हो जाता है। जैन टीकांकार विभज्यवाद का अर्थ स्याद्वाद अर्थात् अनेकान्तवाद करते हैं। एकान्नवाद और अनेकान्तवाद का भी परस्पर विरोध स्पष्ट ही है। ऐसी स्थिति में सूत्रकृतांग गत विभज्यवाद का अर्थ अनेकान्तवाद, नयवाद, अपेक्षावाद या पृथवकरण करके, विभाजन करके किसी नस्व के विवेचन का वाद भी लिया जाए तो ठीक ही होगा। अपेक्षाभेद से स्यात्शब्दांकित प्रयोग आगम में देसे, जाते हैं। एकाधिक भंगों का स्याद्वाद भी आगम में मिलता है।

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> देखो—यीपनिकाय-३३ संगितिपरियाय मुत्तमें चार प्रश्नव्याकरण । -

<sup>&</sup>lt;sup>5९</sup> वही ।

असण्य आगमकालीन अनेकान्सवाद या विभव्यवाद को स्याद्वाद भी कहा जाए, तो अनुचित नहीं।

भगवान् बुद्ध का विभज्यवाद कुछ मर्यादित क्षेत्र में था। और भगवान् महावीर के विभज्यवाद का क्षेत्र ज्यापक था। यही कारण है कि जैनदर्यन आगे जाकर अनेकान्तवाद में परिणत हो गया और वौद्ध दर्शन किसी अंश में विभज्यवाद होते हुए भी एकान्तवाद की ओर अग्रसर हुआ।

भगवान् बुद्ध के विभज्यवाद की तरह भगवान् महावीर का विभज्यवाद भी भगवती-गत प्रश्नोत्तरों से स्पष्ट होता है। गणधर गौतम आदि और भगवान् महावीर के कुछ प्रश्नोत्तर नीचे दिए जाते है, जिनसे भगवान् महावीर के विभज्यवाद की तुलना भगवान् बुद्ध के विभज्यवाद से करनी सरल हो सके।

#### ٠ ٢

गौतम—कोई यदि ऐसा कहे कि भी सर्वप्राण, सर्वभूत, सर्व जीव, सर्वसत्त्व की हिंसा का प्रत्याख्यान करता हूँ तो क्या उसका वह प्रत्याख्यान मुप्रत्यास्यान है या दृष्प्रत्याख्यान ?

भगवान् महावीर—स्यात् मुप्रत्याख्यान है और स्यात् दुष्प्रत्या-ख्यान है।

गीतम-भंते ! इसका क्या कारण ?

भगवान महावीर—जिसको यह भान नहीं, कि ये जीव है और ये अजीव, ये त्रस है और ये स्थावर, उसका वैसा प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है। वह मृपावादी है। किन्तु जो यह जानता है कि ये जीव हैं और ये अजीव, ये त्रस हैं और ये स्थावर, उसका वैसा प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है, वह सत्यवादी है।

—भगवती श० ७. उ० २. सूर्व २७०।

: २ :

जयंती-भंते ! सीना अच्छा है या जागना ?

٧٤.

भगवान महावीर—जयंती, कितनेकः जीवोंकाः सोना अच्छा है और किननेक जीवों का जागना अच्छा है । जै आ

जयंती—इसका क्या कारण है ?

भगवान महावीर—जो जीव अधर्मी है, अधर्मानुग हैं, अधर्मिस्ट हैं, अधर्मास्यायी हैं, अधर्मप्र रूजन हैं, अधर्म प्र रूजन हैं, विशेष को अधर्म को अधर्म के अधर्म

जयती—भन्ते, बलवान् होना अच्छा है या दुवेल होना ? भगवान महाबीर—जयती, कुछ जीवों का बलवान् होना अच्छा है और कुछ का दुवेल होना।

जयंती-इसका क्या कारण ?

भगवान महावीर--जो जीव अधामिक हैं साबत अधामिक वृत्ति वाले हैं, उनका दुवेल होना अच्छा है। वयोंकि वे बलवान हों, तो अनेक जीवों को दुःख देंगे। किन्तु जो जीव धामिक हैं, यावत धामिक वृत्ति वाले हैं उनका सबल होना ही अच्छा है, व्योंकि उनके सबल होने से वे अधिक जीवों को सुख पहुँचांवेंगे।

ः 🔑 इसी प्रकार अलसत्व और दक्षत्व के प्रश्न का भी विभाग करके . भगवान् ने उत्तर दिया है । : ३ :

गौतम—भन्ते, जीव सकम्प है या निष्कंप<sup>४°</sup> ? भगवान महावीर—गौतम, जीव सकम्प भी हैं और निष्कम्प भी।

्तः गौतम--इसका वया कारण ?

भगवान महाबीर — जीव दो प्रकार के है-संसारी और मुक्त । मुक्त जीव के दो प्रकार हैं —

> अनन्तर-सिद्ध और थरम्परसिद्ध । परंपर-सिद्ध तो निष्कम्प है और अनन्तरसिद्ध सकम्प । ससारी जीवों के भी दो प्रकार, हैं—शैलेशी और अशैलेशी । शैलेशी जीव । निष्कम्प होते हैं और अशैलेशी सकम्प होते हैं ।

> > ---भगवती २५.४<sup>।।</sup>

—-भगवती ुरु,⊆.७२ुः

गौत्म-जीव सबीयें हैं या अबीयें है ?

भगवान महावीर-जीव सबीर्य भी हैं और अवीर्य भी हैं।

गौतम-इसका क्या कारण ? ५

भगवान महावीर—जीव दो प्रकार के हैं। संसारी और मुक्त ।

मुक्त तो अवीर्य हैं। मंसारी जीव के दो भेद हैं-जैलेशींप्रतिपन्न और अशैलेशी-प्रतिपन्न । शैलेशी-प्रतिपन्न जीव
लब्धिवीर्य की अपेक्षा से सर्वीर्य हैं, किन्तु करणवीर्य की
अपेक्षा से अवीर्य हैं और अशैलेशीप्रतिपन्न जीव लब्धि
वीर्य की अपेक्षा से सर्वीर्य हें, किन्तु करण-वीर्य की
अपेक्षा से सर्वीर्य भी हैं और अवीर्य भी है। जो जीव
पराक्रम करते हैं, वे करणवीर्य की अपेक्षा से सर्वीर्य हैं
और अपराक्रमी हैं, वे करणवीर्य की अपेक्षा से अवीर्य हैं।

रं° मूल मे सेर्थे–निरेये (सेज-निरेज) है। तुलना करो—"तदेजति तन्नैजित"– इंशाबास्योपनिवद् ४।

भगवान चुद्ध के विभज्यवाद की तुलना में और भी कई उदाहरण दिए जा सकते है, किन्तु इतने पर्याप्त हैं। इस विभज्यवाद का मूलाधार विभाग करके उत्तर देना है, जो ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है। असली बान यह है कि दो विरोधी बातों का स्वीकार एक सामान्य में करके उसी एक को विभक्त कर के दोनों विभागों में दो विरोधी धर्मों को संगत वताना, इतना अर्थ इस विभज्यवाद का फितत होता है। किन्तु यहाँ एक बात की ओर विदोध ध्यान देना आवश्यक है। भगवान बुद्ध जब किसी का विभाग करके विरोधी धर्मों को घटाते हैं और भगवान महावीर ने जो उक्त उदाहरणों में विरोधी धर्मों को घटाया, है उस से स्पष्ट है कि वस्तुत: दो विरोधी धर्मे एक काल में किसी एक व्यक्ति के नहीं, बल्कि भिन्त-भिन्त व्यक्तियों के हैं। विभज्यवाद था यही मूल अर्थ हो सकता है, जो दोनों महापुरुपों के वचनों में एक-इप से आया है।

किन्तु भगवान् महावीर ने इस विभज्यवाद का क्षेत्र व्यापक वनाया है। उन्होंने विरोधी धर्मों को अर्थात् अनेक अन्तों को एक ही काल में और एक ही व्यक्ति में अपेक्षा भेद से घटाया है। इसी कारण से विभज्यवाद का अर्थ अनेकान्तवाद या स्याद्वाद हुआ और इसी लिए भगवान् महावीर का दर्शन आगे चलकर अनेकान्तवाद के नाम ने प्रति-िटल हआ।

तियंक्सामान्य की अपेक्षा से जो विशेष व्यक्तियाँ हों, उन्हों में विरोधी धर्म का स्वीकार करना, यह विभज्यवाद का मूलाधार है, जब कि तियंग् और ऊर्ध्वता दोनों प्रकार के सामान्यों के पर्यायों में विरोधी धर्मों का स्वीकार करना यह अनेकान्तवाद का मूलाधार है। अनेकान्तवाद विभज्यवाद का विकसित रूप है। अतएव जैन दार्शनिकों ने अपने वाद को जो अनेकान्तवाद के नाम से ही विशेष रूप से प्रस्थापित किया है, वह सर्वथा जिनत ही हुआ है।

### अनेकान्तवाद :

भगवान महावीर ने जो अनेकान्तवाद की प्ररूपणा की है, उसके मूल में नस्कालीन दार्जनिकों में से भगवान बुद्ध के निषेधात्मक दृष्टिकोण. का महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्याद्वाद के भंगों की रचना में संजयवेलद्वीपूत्त के विक्षेपवाद से भी सहयोग लिया-यह संभव है। किन्तु भगवान् बुद्ध ने तत्कालीन नानावादों से अलिप्त रहने के लिए जो रुख अंगीकार ु किया था, उसी में अनेकान्तवाद का बीज है, ऐसा प्रतीत होता है । जीव और जगत् तथा ईश्वर के नित्यत्व एवं अनित्यत्व के विषय में जो प्रश्न-होते थे, उनको बुद्ध ने अव्याकृत बता दिया। इसी प्रकार जीव और गरीर के विषय में भेदाभेद के प्रश्न को भी उन्होंने अध्याकृत कहा है। जब कि भगवान् महाबीर ने उन्ही प्रश्नों का व्याकरण अपनी दृष्टि से किया है। अर्थात् उन्हीं प्रश्नों को अनेकान्तवाद के आश्रय से सुलक्षाया है। उन प्रश्नों के स्पष्टीकरण में से जो दृष्टि उनको सिद्ध हुई, उसी का सार्वित्रक विस्तार करके अनेकान्तवाद को सर्ववस्तु-व्यापी उन्होंने बना दिया है। यह स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध दो विरोधी वादों को देखकर जनसे वचने के लिए अपना तीसरा मार्ग उनके अस्वीकार में ही सीमित करते हैं, तब भगवान महाबीर उन दोनो विरोधी वादों का समन्वय करके उनके स्वीकार में ही अपने नये मार्ग अनेकान्तवाद की प्रतिष्ठा करते हैं। अतएव अनेकान्तवाद की चर्चा का प्रारम्भ बुद्ध के अव्याकृत प्रश्नों से किया जाए, तो उचित ही होगा।

## भगवान् बुद्ध के अव्याकृत प्रश्न :

भगवान् बृद्ध ने निम्न-लिखित प्रश्नों को अव्याकृत कहा है--४२

- १ लोक शास्वत है ?
- २. लोक अशास्वत है ?
- ३. लोक अन्तवान् है ?
- ४. लोक अनन्त है ?
- ५. जीव और शरीर एक है ?
  - · ६. जीव और शरीर भिन्न हैं ?
    - ७. मरने के बाद तथागत होते है ?

<sup>&</sup>lt;sup>४९</sup> दीघनिकाय-सामञ्जयलसूत्त ।

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> मजिभमनिकाय चूलमालुंक्यसुत्त द्वा

#### ६० आगम-यग का जैन-एडीन

मरने के बाद तथागत नहीं होते ?

६. मरने के बाद तथागत होते भी हैं, और नहीं भी होते ?

१०. मरने के बाद तथागत न—होते हैं, और न—नहीं होते हैं ?

इन प्रश्नों का संक्षेप तीन ही प्रश्न में हैं-- १. लोक की नित्यता अनित्यता और सान्तवा-निरन्तवा का प्रश्न. २. जीव-शरीर के भेदाभेद का प्रश्न और ३ तथागन की मरणोत्तर स्थित-अस्थित अर्थात जीव की नित्यता-अनित्यता का प्रश्न<sup>63</sup>। ये ही प्रश्न भगवान बुद्ध के जमाने के महान् प्रश्न थे और इन्हीं के विषय में भगवान् बुद्ध ने एक तरह से अपना मत देते हुए भी वस्तुत: विधायक रूप से कुछ नहीं कहा । यदि वे लोक या जीव को नित्य कहते, तो उनको उपनिपद-मान्य शास्वतवाद को स्वीकार करना पड़ता है और यदि वे अनित्य पक्ष की स्वीकार करते तब चार्वाक जैसे भौतिकवादी द्वारा समत उच्छेदवाद को स्वीकार करना पर्डता । इतना तो स्पष्ट है कि उनको याश्वतवाद में भी दीप प्रतीत हुआ था और उच्छेदबाद को भी वे अच्छा नहीं समभते थे। इतना होते हुए भी अपने नये बाद को कुछ नाम देना उन्होंने पसंद नहीं किया और इतना ही कह कर रह गए, कि ये दोनों बाद ठीके नहीं। अंतएवं ऐसे प्रश्नों को अव्याकृत, स्थापित, प्रतिक्षिप्त बता दिया और कह दिया कि लोक अग्राश्वन हो या शाश्वत, जन्म है ही, मरण है ही । मैं तो इन्ही जन्म-मरण के विघात को बताता हैं। यही मेरा व्याकृत है। और इसी से तुम्हारा भला होने वाला है। शेप लोकादि की शास्वतता आदि के प्रस्त अव्याकृत है, उन प्रश्नों का मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया, ऐसा ही समभोद्र ।

इतनी चर्चा से स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध ने अपने मन्तव्य को विधि हप से न रख कर अझादबतानुच्छेदबाद को ही स्वीकार किया है। अर्थात् उपनिषद्मान्य नेति नेति की तरह बस्तुस्वरूप का निषेध-परक ब्याल्यान

४३ इस प्रश्न को ईश्वर के स्वतन्त्र अस्तित्व या नास्तित्व का प्रश्न भी कहा जा सकता है।

<sup>.</sup> ४४ मजिसमनिकाय चूलमालुंक्य सुत्त ६३-. . . . र

ंकरने का प्रयत्न किया है। ऐसा करने का कारण स्पष्ट यही है, कि नत्याल में प्रचलित बादों के दोपों की ओर उनकी दुष्टि गई और इस लिए उनमें मे किमी वाद का अनुयायी होना उन्होंने पसंद नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने एक प्रकार से अनेकान्तवाद का रास्ता साफ किया। भगवान महाबीर ने तत्तद्वादों के दीप और गुण दोनों की ओर दिष्ट दी। प्रत्येक बाद का गुण-दर्शन तो उस बाद के स्थापक ने प्रथम मे कराया ही था. उन विरोधीवादों में दोप-दर्जन भगवान बुद्ध ने किया। तब भगवान महाबीर के सामने उन बादों के गुण और दोप दोनों आ गए। दोनों पर समान भाव से दिष्ट देने पर अनेकान्तवाद स्वतः फलित हो जाता है। भगवान महाबीर ने तत्कालीनवादों के गण-दोषों की परीक्षा करके जितनी जिस बाद में मच्चाई थी, उसे उतनी ही मात्रा में स्वीकार करके संभी बादों का समन्वय करने का प्रयत्न किया। यही भगवान महाबीर का अनेकान्तवाद या विकसित विभज्यवाद है। भगवान बुद्ध जिन प्रश्नों का उत्तर विधि रूप से देना नही चाहते थे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में अनेकान्तवाद का आश्रय करके भगवान महावीर समर्थ हुए। उन्होंने प्रत्येक बाद के पीछे रही हुई दृष्टि को समभने का प्रयत्न किया, प्रत्येक बाद की मर्यादा क्या है, अमुक बाद का उत्थान होने में मुलतः क्या अपेक्षा होनी चाहिए, इस बात की खोज की आर नयवाद के रूप में उस खोज को दार्शनिकों के सामने रखा। यही नयबाद अने-कान्तवाद का मूलाधार वन गया।

अब मूल जैनागमों के आधार पर ही भगवान के अनेकान्तवाद का दिग्दर्शन कराना उपयुक्त होगा ।

पहले उन प्रश्नों को लिया जाता है, जिनको कि भगवान् बुद्ध ने अन्याकृत वताया है। ऐसा करने से यह स्पष्ट होगा, कि जहाँ बुद्ध किसी एक वाद में पड़ जाने के भय से निषेवात्मक उत्तर देते है वहाँ भगवान् महावोर अनेकान्तवाद का आश्रय करके किस प्रकार विधि रूप उत्तर देकर् अपना अपूर्व मार्ग प्रस्थापित करते है—

### लोक की नित्यानित्यता और सान्तानन्तता :

उपर्युक्त बौद अव्याकृत प्रश्तों में प्रथम चार लोक की नित्या-नित्यता और सान्तता-अनन्तता के विषय में हैं। उन प्रश्नों के विषय में भगवान महाबीर का जो स्पष्टीकरण है, वह भगवती में स्कत्दकर परिद्राजक के अधिकार में उपलब्ध है। उस अधिकार से और अव्य अधिकारों से यह मुविदित है कि भगवान ने अपने अनुयायियों को लोक के संबंध में होने वाले उन प्रश्नों के विषय में अपना स्पष्ट मन्तव्य बता दिवा था, जो अपूर्व था। अतएव उनके अनुयायी अन्य तीर्यंकरों से इसी विषय में प्रश्न करके उन्हें चुप किया करते थे। इस विषय में भगवान महावीर के शब्द थे हैं—

"एवं खलु मए खंदमा ! चउन्विहे सोए पन्नसे, तं जहा—द्वय्वओ खेसओ कासओ भावन्रो ।

दव्यओं णंएगे लोए सम्रंते १ ।

खेसओ ण सोए असंखेरजान्नो जोगणकोडाकोडीओ आयामविक्लंभेण असंखेरजाओ जोगणकोडाकोडीओ परिक्खेवेण प्रमत्ता, अस्यि पूण सम्रते २ ।

कालओं ण लोए ण कवावि न आसी, न कवावि न भवति, न कवावि न भविस्सति, भविषु य भविति य भविस्सद्ध य, धुवे णितिए सासते अवलए अव्वए अवटिटए णिच्चे, णरिय पुण से अन्ते १ ।

भावभी णं लीए अर्णता बच्चवरज्ञवा गंधपरज्ञवा स्तपरज्ञवा सातपरज्ञवा अर्णता संद्राचपरज्ञवा अर्णता शहबलहुमपरज्ञवा अर्णता आगहबलहुमपरज्ञवा, निर्द्य पुण री अरते ४ ।

से सं संदगा ! वश्वजो सोए समते, खेताओ सोए समते, कासतो सोए अर्णते भावओ सोए अर्णते ।" भग० २.१.६०

इसका सार यह है कि लोक द्रव्य की अपेक्षा से सान्त है, नयोंकि यह संख्या में एक है। किन्तु भाव अर्थात् पर्यायों की अपेक्षा से लोक अनन्त है, नयोंकि लोकद्रव्य के पर्याय अनन्त हैं। काल की दृष्टि से लोक

<sup>&</sup>lt;sup>४५</sup> दातक २ उद्देशक १.

र्भ शतक ६ उद्देशक ६ । सूत्रकृतीय १.१.४६ — "अन्तर्य निक्रण सीए इक

अनन्त है अर्थान शाइवन है, क्योंकि ऐसा कोई काल नहीं जिसमें लोक का अस्तित्व न हो । किन्तु क्षेत्र की दृष्टि से लोक सान्त है क्योंकि सकल क्षेत्र में से कुछ ही में लोक हैं "अन्यत्र नहीं।

्रहम उद्धरण में मुख्यतः सान्त और अनन्त बय्दों को लेकर अनेकान्तवाद की स्थापना की गई है। भगवान् बुद्ध ने लोक की— सान्तता और अनन्तना दोनों को अव्याकृत कोटि में रखा है। तब भगवान् महावीर ने स्रोक को सान्त और अनन्त अपेक्षा-भेद से वताया है।

अब लोक की बाइवतना-अजाञ्चतना के विषय में जहाँ भगवान् बुद्ध ने अव्याकृत कहा वहाँ भगवान् महावीर का अनेकान्तवादी मन्तव्य क्या है, उसे उन्हों के जब्दों में सुनिए—

''सासए लोए जमाली, जन्न क्यांवि णासी, णो क्यांवि ण भवति, ण क्यांवि ण भविस्सद्द भूवि च भवइ य, भविस्सद्द य, धुवे णितिए सासए अवखए अय्वए अवटिठए णिच्चे।

असासए लोए जमालो, जओ ओसप्पिणी भवित्ता उस्सप्पिणी भवह, उस्स-पिणी भवित्ता ओसप्पिणी भवह ।" भग० १.६.३ ६७ ।

जमाली अपने आपको अहँन समभता था, किन्तु जब लोक की बाहबतता-अबाहबतता के विषय में गौतम गणधर ने उस से प्रहन पूछा तब वह उत्तरन दे सका, तिस पर भगवान् महाबीर ने उपर्युक्त समाधान यह कह करके किया, कि यह तो एक सामान्य प्रकृत है। इसका उत्तर तो मेरे छद्गम्य शिष्य भी दे सकते है।

जमाली, लोक झाश्वत है और अझाश्वत भी । त्रिकाल में ऐसा एक भी समय नहीं, जब लोक किसी न किसी रूप में न हो अतएब वह बाश्वत है । किन्तु वह अझाश्वत भी है, वयोंकि लोक हमेझा एक रूप तो रहता नहीं । उसमें अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के कारण अवनित और

४ लोक का अभिप्राय है, पंचास्तिकाय । पंचास्तिकाय संपूर्ण आकाश क्षेत्र किन्तु जैसा ऊपर बताया गया है, असंख्यात-कोटाकोटी योजन को परिष्य में हैं

उन्तति और उत्सर्षिकी भी देखी जाती है। एक रूप में—सर्वया बाह्वत ∙ में परिवर्तन नहीं होना अतएव उसे अशास्वत भी मानना चाहिए। ं लोक क्या है:

प्रस्तुत में लोक में भगवान महावीर का क्या अभिप्राय है, यह भी जानना जरुरी है। उसके लिए नीचे के प्रश्नोत्तर पर्याप्त हैं। "किमियं भंते, लोएत्ति पयुच्चइ ?"

"गोयमा, पंचरियकाया एत ण एवतिए लोएति पबुच्चइ । तं जहां प्रमन्-रियकाए अहम्मरियकाए जाव (आगासिरियकाए) पोग्गलिरियकाए ।" ' १३ मा भग० १३,४.४८१ ।

अर्थान् पांच अस्तिकाय ही लोक है। पांच अस्तिकाय ये हैं— धर्मास्त्रिकाय, अधर्मास्त्रिकाय, आकाशास्त्रिकाय, जीवास्त्रिकाय और पुद्गलास्तिकाय।

जीव-शरीर का भेदाभेद:

''आया भन्ते, काये अन्ते काये !"

"गीयमा, आयांवि कार्ये अन्तेवि कार्ये ।"

"रुवि भन्ते, कामे अरुवि कामें ?"

'भोयमा, रूपि वि काये अरुपि वि काये।"

"एवं एक्केक्के पुच्छा।

्षेत्र १५१४म ३०० । भोषमा, सन्विते विकाये अन्विते यिकाये"। भगेर १२.७.४६४।

उपर्युक्त संवाद से स्पष्ट है कि भगवान महावीर ने गौतम के प्रश्न के उत्तर में आतम को घरीर से अभिन्न भी। कहा है, और उससे भिन्न भी कहा है। ऐसा कहने पर और दो प्रश्न उपस्थित होते हैं, कि यदि शरीर आत्मा से अभिन्न है, तो आत्मा की तरह यह अरूपी भी होता वाहिए और सचेतन भी। इन प्रश्नों का उत्तर भी स्पष्ट रूप से दिया गया है कि काय अर्थात शरीर रूपी भी है और अरूपी भी। धरीर सचेतन भी है और अरूपी भी। धरीर सचेतन भी है और अरूपी भी। धरीर सचेतन

जब गरीर को आतमा में पृथक् माना जाता है, तब बह रूपी और अचेतन है। और जब शरीर को आत्मा में अभिन्न माना जाता है, तब शरीर अरूपी और सचेतन है।

भगवान बुद्ध के मत से यदि धरीर को आत्मा से भिन्न माना जाए तब ब्रह्मचर्यवास संभव नहीं। और यदि अभिन्न माना जाए तब भी-ब्रह्म-चर्यवास संभव नहीं। अतएक इन दोनों अन्तों को छोड़कर भगवान ने मध्यममार्ग का उपदेश दिया और द्यारीर के भेदाभेद केब्रश्न को अध्याकृत वताया—

"तं जीवं तं सरीरं ति भिवल् दिट्ठिया सति अह्मचरियवासी न होति । अञ्ज जीवं अञ्जं सरीरं ति या भिवल् , विट्ठिया सति बह्मचरियवासी न होति । एते ते भिवल्, उभी अन्ते अनुवर्गस्म मञ्जेन तथागती धम्मं देसेति—" संयुत्त XII 135

किन्तु भगवान् सहाबीर ने इस विषय में सुध्यममार्ग-अनेकान्त-वाद का आश्रम लेकर उपर्युक्त दोनों विरोधी वादों का समन्वय किया। यदि आंत्मा शरीर से अध्यन्त भिन्त माना जाए तब कार्यकृत कर्मी का फंलें उसे नहीं मिलना चाहिए । अत्यन्तेभेदं 'मीनने पर इसा प्रकार अकृतागम दोप की आपत्ति है। और यदि अत्यन्त अभिन्न मीना जींए तव शरीर का दाह हो जाने पर आत्मा भी नष्ट होगा, जिस से परलोक संभवे नहीं रहेगा। इस प्रकार कृत-प्रणाश दोप की आपत्ति होगी। अनएव इन्हीं दोनों दोपों को देखकर भगवान युद्ध ने कह दिया कि भेद पक्ष और अभेद-पक्ष ये दोनों ठीक नहीं है। जब कि भगवान् महाबीर ने दोनों विरोबी बादों का संगन्वय किया, और भेद और अभेद दीनों पक्षों को स्वीकार किया । एकान्त भेद और अभेद मुनिने पर जो दौप होते है, वे उभयवाद मानने पर नहीं होते। जीव और शरीय, का भेद्र इमलिए मानना चाहिए कि शरीर का नाग हो जाने पर भी आत्मा दूसरे जन्म में मीजूद रहती है, या सिद्धावस्था में अँरीरी आत्मा भी होती है। अभेद 🐧 इसलिए मानना चाहिए कि संसारावस्था में शरीर और आत्मा का क्षोर-नीरवन्ःया अग्निलोह-पिण्डवत् तादात्म्य होता है इमीतिए काय से किसी वस्तुःका स्पर्शः होने पर आत्माःमें सर्वदनः होता है और कायिक कर्म का विपाक आहमा में होता है। वास वाल के लेला के

भगवती सूत्र में जीव के परिणाम दश गिनाए हैं यथा—
गति-परिणाम, इन्द्रिय-परिणाम, कपाय-परिणाम, लेदया-परिणाम
योग-परिणाम, उपयोग-परिणाम, ज्ञान-परिणाम, चारित्र-परिणाम और
वेद-परिणाम।
—भग० १४-४, ५१४ ।

जीव और काय का यदि अभेद न माना जाग तो इन परिणामों को जीव के परिणामरूप से नहीं गिनाया जा सकता। इसी प्रंकार भगवती में (१२.५.४५१) जो जीव के परिणाम रूप में वर्ण, गन्ध एवं स्पर्ध का निर्देश है, वह भी जीव और शरीर के अभेद को मान कर ही घटाया जा सकता है है।

अत्यत्र गीतम के प्रतिन के उत्तर में निश्चयपूर्वक भगवान ने कहा है कि—

"गोयमा, अहमेषं जाणानि अहमेषं पातानि अहमेषं युज्ञानि "जं णं तहागयस्त श्रोवास सर्कावस्त सर्कानस्त सरागस्त सर्वेदगस्त समोहस्य स्तेतस्त सारीरस्त ताओ सरीराओ अविष्यमुक्कस्त एवं पत्रयति—तं जहा कासते या जाव सुक्कितते वा, सुक्तिगंधाते वा तितं या जाव महुरते वा, कवखबते वा जाव सुक्तते वा, गाव रुप्तते वा, गाव रुप

अन्यत्र जीव के कृष्णवर्णपर्याय, का भी निर्देश है-भग० २५,४। ये सभी निर्देश जीव-शरीर के अभेद की मान्यतापर निर्भर हैं।

इसी प्रकार आचारांग में आत्मा के विषय में जो ऐसे शब्दों का

, प्रयोग है—. ,

"सब्धे सरा नियद्दन्ति तक्का जत्य न विज्जिति, मई तत्य न गाहिया । ओए अप्पड्ड्यागस्स लेयम् । से न दीहे न हस्से न बट्टे न तसे न चउरसे न परिमंडले न किल्हे न नीसे न इत्यो न पुरिसे न मलहा परिन्ते सन्ने उत्यमा न विज्जए अक्यो सत्ता अपयस्स पर्य निया ।" आचा सुरु १७० ।

वह भी संगत नहीं हो सकता, यदि आत्मा घरीर से भिन्न न माना जाए ' गरीर भिन्न आत्मा को लक्ष्य करके स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है, कि उसमें वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श नहीं होते-

"गोवमा ! अहं एवं जाणामि, जाव जं णं तहागयस्स जीवस्स अरुबिस्स अकम्मस्स अवेदस्स अलेसस्स असरीरस्स ताओ सरीराओ विष्पमुबबस्स नो एवं पन्नायतिन्तं जहा कालले वा जाव लुक्खते वा ।" भगवती० १७.२.। चार्वाक शरीर को ही आतमा मानता था और औपनिषद ऋषि-गण आत्मा को शरीर से अत्यन्त भिन्न मानते थे। अगवान् बुद्ध को इन दोनों मनों में दोष तो नजर आया, किन्तु वे विधि रूप से समन्वय न कर सके। जब कि भगवान् महाबीर ने इन दोनों मनों का समन्वय उपर्युक्त प्रकार में भेद और अभेद दोनों पक्षों का स्वीकार कर के किया।

#### जीव की नित्यानित्यता:

मृत्यु के बाद तथागन होते है कि नहीं इस प्रक्रन को भगवान बुद्ध ने अब्बाकृत कोटि में रखा है, क्योंकि ऐसा प्रक्रन और उसका उत्तर सार्थक नहीं, आदि ब्रह्मचर्य के लिए नहीं, निर्वेद, निरोध, अभिज्ञा, संबोध और निर्वाण के लिए भी नहीं !

आत्मा के विषय में चिन्तन करना यह भगवान् बुद्ध के मन से अयोग्य है। जिन प्रश्नों को भगवान् बुद्ध ने 'अयोनिसो मनेसिकार'-विचार का अयोग्य ढंग-कहा है, वे ये हैं—''मैं भूनकाल में था कि नहीं था? मैं भूतकाल में कैसा था? मैं भूतकाल में क्या होकर फिर क्या हुआं? में भविष्यत् काल में होऊँगा कि नहीं? मैं भविष्यत् काल में क्या होऊँगा? मैं भविष्यत् काल में कैसे होऊँगा? मैं भविष्यत् काल में क्या होकर, क्या होऊँगा? मैं कैसे हूँ? यह सत्त्व कहाँ से आया? यह कहाँ जाएगा?"

भगवान् बुद्ध का कहता है, कि अयोतिसी मनसिकार् से नये आस्त्रवं उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न आस्त्रवं वृद्धिगत होते हैं । अनुएव इन प्रश्नों के विचार में लगना साधक के लिए अनुचित हैं

इन प्रश्नों के विचार का फल बताते हुए भगवान बुद्ध ने कहा है कि अयोनिसो मनसिकार' के कारण इन छह दृष्टिओं में से कोई एक दृष्टि उत्पन्न होती है। उसमें फैंमकर अज्ञानी पृथग्जन जरा-मरणादि से मुक्त नहीं होता—

<sup>6</sup> संयुत्तनिकाय XVI 12; XXII 86; मिक्समिनिकाय चूलमाल्बयसुत्त ६३.

४९ मजिममनिकाय-सब्बासवसुत्तः २. ्यूटरं १७० - १० वर्षः १८० व

- १. मेरी आत्मा है।
- २. मेरी आत्मा नहीं है।
- ३. मैं आत्मा को आतमा समभता है।
- ४. मैं अनातमा को आत्मा समकता है।
- ५. यह जो मेरी आत्मा है, वह पुण्य 'और पाप कर्म के विपाक की भोक्ता है।

६. यह मेरी आत्मा नित्य है, झुव है, शास्वत है, अविपरिणाम-धर्मा है, जैसी है वैसी सदैव रहेगी" ।

अतएव उनका उपदेश है कि इन प्रश्नों को छोड़कर दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध और दुःखनिरोध का मार्ग इन चार आर्यसत्यों के विषय में ही मन को लगाना चाहिए। उसी से आसव-निरोध होकर निर्वाण-लाभ हो सकता है।

भगवान् बुद्ध के इन उपदेशों के विषरीत ही भगवान् महाबीर का उपदेश हैं। इस बात की प्रतीति प्रथम अंग आचारांग के प्रथम वाक्य से ही हो जाती है—

"इहमैगींत नो सम्रा भवड तं जहा —पुरस्यिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमीत, वाहिणाम्रो या.... प्रमयरीयाओ वा विसाओ वा अगुविताओ वा आगओ अहमीत । एवमैगेंगित नो नामं भवड —अस्य में आमा उववाडए, नित्य में आमा उववाडए, के अहं आसी, के वा इओ चुन्नो इह पेचवा भविस्तामि ?

"से जं पूण जारोज्जा सहसम्मुइयाए परवागररोणं अस्त्रेति वा अन्तिए सीच्चा तं जहा पुरात्य माओ...एवमेगेति नापं भवड — अत्य में आया जववाइए जो इमाओ दिसाओ अस्पुदिसाओ वा अस्पुतंबरइ सत्वाओ दिसाओ अस्पुदिसाओ सोहं से आयावाई, लोगावाई, कम्मावाई, किरियावाई 1"

भगवान महाबीर के मत से जब तक अपनी या दूसरे की बुढि से यह पता न लग जाय कि मैं या मेरा जीव एक गति से दूसरी गित को प्राप्त होता है जीव कहाँ से आया, कीन था और कहाँ जायगा? — तब तक कोई जीव आत्मवादी नहीं हो सकता लोकवादी नहीं हो सकता।

<sup>&</sup>quot; मजिसमनिकाय-सम्बासवसूत्त. २.

कर्म और क्रियावादी नहीं हो सकता। अतएव आस्मा के विषय में विचार करना, यहीं संवर का और मोक्ष का भी कारण है। जीव की गति और आगित के ज्ञान से मोक्षलाभ होता है। इस बात को भगवान् महाबीर ने स्पट्ट रूप से कहा है—

'इह आगई गई परिश्नाय अच्चेद जाइमरणस्स बडुमर्ग विक्खायरए आचा० १.५.६.

यदि तथागत की मरणोत्तर स्थिति-अस्थिति के प्रश्न को ईंडवर जैस किसी अतिमानव के पृथक अस्तित्व और नास्तित्व का प्रश्न समभा जाए तो भगवान महावीर का इस विषय में मन्तव्य क्या है, यह भी जानना आवश्यक है। वैदिक दर्शनों की तरह शाश्वत सर्वज्ञ ईश्वरं की जो कि संसारी कभी नहीं होता, जैन धर्म में कोई स्थान नहीं । भगवान महाबीर के अनुसार सामान्य जीव ही कर्मी का नाश करके शद्ध स्वरूप को प्राप्त होता है. जो सिद्ध कहलाता है। और एक बार युद्ध होने के वाद वह फिर कभी अग्रुद्ध नहीं होता। यदि भगवान बुद्ध तथागत की मरणोत्तर स्थिति का स्वीकार करते तब ब्रह्मवाद या शादवतवाद की आपत्ति का भय था और यदि वे ऐसा कहते कि तथागत मरण के बाद नहीं रहता, तब भौतिकवादियों के उच्छेदवाद का प्रसंग आता। अत-एव इस प्रश्न को भगवान बुद्ध ने अब्याकृत कोटि में रखा । परन्त भगवान ने अनेकान्तवाद का आश्रय करके उत्तर दिया है कि तथागत या अईत् मरणोत्तर भी है, क्योंकि" जीव द्रव्य तो नष्ट होता नहीं, वह सिद्ध स्वरूप बनता है। किन्तु मनुष्य रूप जो कर्मकृत है वह नष्ट हो जाता है। अतएव सिद्धावस्था में अर्हत् या तथागत अपने पूर्वरूप में नहीं भी होते है। नाना जीवों में आकार-प्रकार का जो कर्मकृत भेद संसारावस्था में होता है, वह सिद्धावस्था में नहीं, क्योंकि वहाँ कर्माभी नहीं—

"कम्मधो ण भंते जीवे नो अकम्मधो विभक्तिभावं परिणमह, कम्मधो ण जए णो अकम्मधो विभक्तिभावं परिणमह ?"

''हंता गोयमा !''

१११४ १ (भगवती ११२.४,४४२)।

भी तुलना-''अत्थ सिद्धी असिद्धी वा एवं सन्तं निवेसए ।"'सूत्रकृतांग २.५.२५. .

· इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन प्रेश्नों को भगवान बुद्ध ने निरर्थक बनाया है, उन्हीं प्रश्नों से भंगवान महाबीर ने आध्यारिमक जीवन का प्रारंभ माना है। अनएव उन 'प्रश्नों को 'भगवान् महावीर' ने भगवान् बुद्ध की तरह अव्याकृत कोटि में न रखकर व्याकृत ही किया है । इतनी सामान्य नर्चा के बाद अब आत्मा की नित्यता-अनित्यता के प्रस्तुत प्रश्न पर विचार किया जाता है-

भगवान् बुद्ध का महना है कि तथागत मरणानन्तर होता है या नहीं --ऐसा प्रदन अन्यतीथिकों को अज्ञान के कारण होता है। उन्हें रूपादि" का अज्ञान है. अतएव वे ऐसा प्रश्न करते है। वे रूपादि को आत्मा समभते हैं, या आत्मा को रूपादियुक्त समभते हैं; या आत्मा में रूपादि को समुभते हैं, या रूप में आत्मा को समभते हैं, जब कि तथागत वैसा नहीं समभते भाशतएव तथागत को वैसे प्रश्न भी नहीं उठते और दूसरों के ऐसे प्रश्न को वे अव्याकृत विताते हैं । मरणानन्तर रूप विदना आदि प्रहीण हो जाता है। अतएव अब प्रज्ञापना के साधन रूपादि के न होने से तथागत के लिए 'है' या 'नहीं है' :ऐसा व्यवहार किया नहीं जा सकता । अतएव मरणानन्तर तथागत है' या 'नहीं है' अदि 'प्ररेनीं को में अञ्चाकृत बताता हूँ 🖺 🕟 🛝 🗥 🚉 🤭 📆

्राप्तः हम प्पहिले वतला आए हैं। कि, इस प्रश्न के उत्तर में। भेगवान बुद्ध को शाक्वतवाद या उच्छेदवाद में पड़ जाने का डर था, इसलिए ु उन्होंने इस प्रश्न को अच्याकृत कोटि में रखा है। जब कि भेगवार्न महाबीर ने दोनों वादों का समन्वय स्पप्ट रूप से किया है । अंतएव जन्हें : इस प्रदन को अध्याकृत कहने : की आयश्यकता ही नहीं । उन्होंने जो व्याकरण किया है, उसकी चर्चा नीचे की जाती है।

भगवान् महाबीर ने जीव को अपेक्षा भेद से शास्त्रत और अशा-व्यत् क्षुद्धा है । इस्-की स्पृष्टत्। के लिए निम्न संवाद पर्याप्त है—

पंजीवा ण भन्ते कि सासया असासया<sub>र</sub>? दि १७०० के के विकास करें के

<sup>ं, ्ें,</sup> संयुत्तनिकाय XXXIII. 1.

<sup>्</sup>वही XLIV. 1. कहा कि , एए ता है की व

"गोपमा, जीवा सिय सासवा सिय असासवा । गोपमा, दब्बट्टपाए सासवा भावटटपाए असासवा ।"--भगवती ७.२.२७३. ।

स्पष्ट है कि द्रव्याधिक अर्थात् द्रव्य की अपेक्षा से जीव नित्य है और भाव अर्थात् पर्याय की दृष्टि से जीव अनित्य है, यह मन्तव्य भगवान् महाबीर का है। इसमें जाव्यतवाद और उच्छेदवाद दोनों के समन्वय का प्रयत्न है। चेतन—जीव द्रव्य का विच्छेद कभी नहीं होता इस दृष्टि से जीव को नित्य मान करके जाइवनवाद को प्रश्रय दिया है और जीव की नाना अवस्थाएँ जो स्पष्ट रूप से विच्छित्र होती हुई देखी जाती है, उनकी अपेक्षा से उच्छेदवाद को भी प्रश्रय दिया। उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि ये अवस्थाएँ अस्थिर है इसीलिए उनका परिवर्तन होता है, किन्तु चेतन द्रव्य बाद्यत होता है। जीवगत वालत्व-पाण्डित्यादि अस्थिर धर्मों का परिवर्तन होता, लग कि जीवद्रव्य तो—साद्यत ही रहेगा।

से नूणं भंते अधिरे पत्तोट्टइ, नो थिरे पत्तोट्टइ, अधिरे भज्जइ नो थिरे भज्जइ, सातए बालए वालियतं असासयं, सातए पंडिए पंडियतं असासयं ?" "हंता गोयमा. अधिरे पत्तोटटइ जाव पंडियतं असासयं !"

भगवती- १.६.५०।

द्रव्याधिक नय का दूसरा नाम अब्युन्छिति नय है और भावा-धिकनय का दूसरा नाम ब्युन्छितिनय है। इससे भी यही फलित होता है है कि द्रव्य अविच्छिम्न ध्रुव शास्वत होता है और पर्याय का विच्छेद-नाय होना है अतएव वह अध्रुव अनित्य आश्वत है। जीव और उसके पर्याय का अर्थात द्रव्य और पर्याय का परस्पर अभेद और भेद भी इटट है। इसीलिए जीव द्रव्य को जैसे शाब्वत और अध्यास्वत बताया, इसी प्रकार जीव के नारक, बैमानिक आदि विभिन्न पर्यायों को भी शास्वत और अधाब्वत बनाया है। जैसे जीव को द्रव्य की अपेक्षा से अर्थात जीव द्रव्य की अपेक्षा से नित्य कहा है वैसे ही नारक को भी नारकत्वरूप पर्याय की अपेक्षा से अनित्य कहा है वैसे ही नारक जीव को भी नारकत्वरूप पर्याय की अपेक्षा से अनित्य कहा है वैसे ही नारक जीव को भी नारकत्वरूप पर्याय की अपेक्षा से अनित्य कहा है े मनेरह्या णे भंते कि सासया असासयात्री 🔭 💛 🥕 🙉 🕬 "गीयमा, सिय सासया सिय-असासयाँ 1<sup>95</sup> ाहण है। आहा हार से कह

''से केणट्ठेणं भंते एवं युच्चइ ?"

''गोयमा, अस्वोच्छित्तिणयट्ठयाए सासया, वोच्छित्तिणयट्ठयाए असासया । "" एवं जाव वेमाणिया ।" भगवती ७.३.२७६ ।

. जमाली के साथ हुए प्रश्नोत्तरों में भगवान ने जीव की शास्त्र-तता के मन्तव्य का जो स्पट्टीकरण किया है, उस से नित्यता से उनका क्या मतलब है व अनित्यतासे क्या सतल्ब है—यह विल्कुल ,स्पष्ट, हो जाता है-

"सासए जीवे जमाली, जंन कयाइ णासी, णो कयावि न भवति, ण कवावि ण भविस्तइ, भवि च भवइ य भविस्तइ य, धुवे णितिए सासए अन्तए अव्वए अविद्रुष्ट णिक्वे । असासए जीवे जमाती, जन्ने नेरइए भविता तिरिक्लजीणिए भवइ तिरिक्खजोणिए भविता मगुस्से भवइ मणुस्से भविता देवे भवई ।"

भगवेती ६.६.३८७ । १.४.४२ ।

े तीनों काल में ऐसा कोई समय नहीं जव कि जीवं न' हो गें इसीलिए जीव बारवन, द्वाव एवं नित्ये कहा जाता है। किंग्तु जीव नारक मिट कर तिर्यंच होता है और तिर्यंच मिट कर मनुष्य होता है—इस प्रकार जीव कमशः नाना अवस्थाओं को प्राप्त करता है। अतएव उन अवस्थाओं की अपेक्षा से जीव अनित्य अंशास्त्रत अध्युव है। अधित अवस्थाओं के नाना होते रहने पर भी, जीवत्व कभी लुप्त नहीं होता, पर जीव की अवस्थाएँ लुप्त होती रहती है। इसोलिए जीव शास्वत और, अवाह्यत् है। १००० व्यक्त १००० वर्षा वर्षा है।

्र इस् व्याकरण में औपनिषद ऋषिसम्मत आत्मा की नित्यता और भौतिक्वादिसम्मृत् आर्मा की अनित्यता के समस्वय का सफल प्रयत्न है। अर्थात् भगवात् बुद्ध के अशाश्वतानुच्छेदवाद के स्थान में शास्वती-च्छेदवाद की, स्पष्टरूप से प्रतिष्ठा की गई है। -

# जीव की सान्तता-अनन्तताः 🖽 🖖 🦈

े जैसे लोके की सीन्तता और निरंत्ततों के प्रश्न को भगवान बुद्ध में. अव्योकृत वताया है, वैसे जीव की सान्तता और निरन्तती के प्रवेन के विषय में उनका मन्तव्य स्पष्ट नहीं है। यदि काल की अपेक्षा से सान्तता-निरन्तता विचारणीय हो, तो तय तो उनका अव्याकृत मत पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है। परन्तु द्रव्य की दृष्टि से या देश की—क्षेत्र की दृष्टि से जीव की सान्तता—निरन्तता के विषय में उनके विचार जानने का कोई साधन नहीं है। जब कि भगवान् महावीर ने जीव की सान्तता-निरन्तता का भी विचार स्पष्ट रूप से किया है, क्योंकि उनके मत से जीव एक स्वतन्त्र तत्त्व रूप से सिद्ध है। इसी से कालकृत नित्या-नित्यता की तरह द्रव्य-क्षेत्र-भाव की अपेक्षा से उसकी सान्तता-अनन्तता भी उन को अभिमत है। स्कंदक परिवाजक का मनोगत प्रश्न जीव की सान्तता-अनन्तता के विषय में था, उसका निराकरण भगवान् महावीर ने इन शब्दों में किया है—

'जे वि य खंदया, जाब सकते जीवे अगंते जीवे तस्तवि यं णं एयमट्ठे— एवं खलु जाब दब्बओ णं एंगे जीवे सम्रते, खेतओ णं जीवे बसंखंडजप्पतिए असंखंडज-प्रतीमादे अस्यि पुण से मंते, कालओ णं जीवे न क्यांवि न आसि जाब निच्चे निस्य पुण से मंते, भावओ णं जीवे अणंता णाणपञ्जवा अणंता बसणपञ्जवा अणंता चरित्तपञ्जवा अण्ता अगुरुतहुवपञ्जवा निस्य पुण से मंते।'' भगवती २.१.६०।

सारांश यह है कि एक जीव व्यक्ति—

द्रव्य से सान्त । क्षेत्र से सान्त । काल से अनन्त और भाव से अनन्त है।

इस प्रकार जीव सान्त भी है और अनन्त भी है, यह अगवान्
महावीर का मन्तव्य है। इसमें काल की दृष्टि से और पर्यायों की
अपेक्षा से उसका कोई अन्त नहीं। किन्तु वह द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा
से सान्त है। यह कह करके भगवान् महावीर ने आरमा के "अणोरणीयान्
महती महीयान्" इस औपनिपद मत का निराकरण किया है। क्षेत्र की
दृष्टि से आरमा की व्यापकता यह भगवान् का मन्तव्य नहीं। और एक
आरमद्रव्य ही सव कुछ है, यह भी भगवान् महावीर को मान्य नहीं।

अवस्था में कर्मकर्तृ स्व अवस्था का भेंद होने पर भी ऐकान्तिक उच्छेद-वाद की आपत्ति इसलिए नहीं आती कि भेद होते हुए भी जीवद्रव्य दोनों अवस्था में एक ही मौजूद है।

#### द्रव्य-विचार:

द्रव्य और पर्याय का भेवाभेद—भगवती में द्रव्य के विचार प्रसंग में कहा है कि द्रव्य दो प्रकार का है\*

- १-जीव द्रव्य
  - २. अजीव द्रव्य।

अजीव द्रव्य के भेद-प्रभेद इस प्रकार हैं-

अज़ींच द्रव्य |

रूपी १. पूद्गलास्तिकाय ग्ररूपी

ः १. धर्मास्तिकायः २. अधर्मास्तिकायः

३. आकाशास्तिकायः

(\* -11 (\* \* 11) ( \* 1<sub>0</sub>)

- ४. अद्धासमय

सव मिलाकर छ. द्रव्य होते हैं। १ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आकाशास्तिकाय, ४ जीवास्तिकाय, ४ पुद्गलास्तिकाय और ६ काल (अद्धासमय)।

इनमें से पाँच द्रव्य अस्तिकाय कहें जाते हैं । वयों कि उनमें प्रदेशों के समूह के कारण अवयवी द्रव्य की कल्पना संभव है।

पर्याय-विचार में पर्यायों के भी दो भेद वताए हैं

२ अजीव-पर्याय

पट भगवती २५.२.; २५.४.

<sup>&</sup>lt;sup>५९</sup> भगवती २.१०.११७ । स्थानांग सू० ४४१.

६° भगवती २४.४.। प्रज्ञापना पद ४.

पर्याय अर्थात् विशेष समभना चाहिए।

सामान्य-द्रव्य दो प्रकार का है—तिर्यम् और ऊर्ध्वता । जब कालकृत नाना अवस्थाओं में किसी द्रव्य विगेष का एकस्व या अन्वय या अधिच्छेद या ध्रुबस्व विवक्षित हो, तब उस एक अन्वित अविच्छिन्न ध्रुव या शास्वत ग्रंग को ऊर्ध्वना सामान्यरूप द्रव्य कहा जाता है। एक ही काल में स्थिति नाना देश में वर्तमान नाना द्रव्यों में या द्रव्यविशेषों में जो समानना अनुभूत होनी है वही निर्यम्साग्य द्रव्य है।

जब यह कहा जाता है, कि जीव भी द्रव्य है, धर्मास्तिकाय भी द्रव्य है, अधर्मान्तिकाय भी द्रव्य है इत्यादि; या यह कहा जाता है कि द्रव्य दो प्रकार का है—जीव और अजीय । या यों कहा जाता है कि द्रव्य छह प्रकार का है—धर्मास्तिकाय आदि, तब इन सभी वाक्यों में द्रव्य का अर्थ तिर्यग्सामान्य है। और जब यह कहा जाता है, कि जीव दो प्रकार का है संसारी और सिद्ध; संसारी जीव के पाँच मेद<sup>52</sup> हैं— एकेन्द्रियादि; पुद्गल चार प्रकार का है—स्कंघ, स्कंघरेंग, स्कंघरेंग और परमाणु इत्यादि, तब इन वाक्यों में जीव और पुद्गल शब्द तिर्यग्सामान्यरूप द्रव्य के बोधक है।

परन्तु जब यह कहा जाता है, कि जीव द्रव्याधिक से झाइवत है और भावाधिक से अगाइवत है — तब जीव द्रव्य का मतलब ऊर्ध्वता- सामान्य से हैं। इसी प्रकार जब यह कहा जाता है कि अब्युच्छित्तिनय की अपेक्षा से, नारक प शाइवत है, तब अब्युच्छित्तिनयका विषय जीव भी ऊर्ध्वतासामान्य ही अभिग्रेत हैं। इसी प्रकार एक जीव की जब गति आगति का विचार होता है अर्थात् जीव मरकर कहाँ जाता है "या जन्म के समय वह कहाँ से आता है इत्यादि विचार-प्रसंग में सामान्य जीव

६१ भगवती १.१.१७. १.८.७२.

<sup>&</sup>lt;sup>६२</sup> प्रज्ञापनापद १. स्थानांग सू० ४५८.

६३ भगवती ७.२.२७३.

६४ भगवती ७.३.२७१. ६५ भगवती शतक. २४.

शब्द या जीव विशेष नारकादि शब्द भी ऊर्ध्वता सामान्य रूप जीव द्वव्य के ही बोधक हैं।

जय यह कहा जाता है कि पुद्मल तीन प्रकार का है — प्रयोग-परिणत, मिध्यपिणत और विश्वसापरिणत; तय पुद्मल झब्द का अर्थ तियंग्सामान्य रूप द्रव्य है। किन्तु जय यह कहा जाता है कि पुद्मल अतीत, वर्तमान और अनागन तीनों कालों में शास्त्रत है, "तव पुद्मल सब्द में ऊर्ध्वता सामान्य रूप द्रव्य विवक्षित है। इसी प्रकार जय एक ही परमाणु पुद्मल के विषय में यह कहा जाता है कि वह द्रव्याधिक दृष्टि में शास्त्रत है, दि तव वहाँ परमाणु पुद्मलद्भव्य शब्द से ऊर्ध्वता सामान्य द्रव्य अभिप्रेत है।

### पर्याय-विचार :

जैसे सामान्य दो प्रकार का है, वैमे पूर्याय भी दो प्रकार का है। तिर्युग्द्रव्य या तिर्युग्सामान्य के आश्रय से जो विशेष विविध्य के आश्रय से जो विशेष विविध्य के आश्रय से जो विशेष विविध्य के आश्रय से जो पर्याय विविध्य हों, वे क्रव्यंता सामान्य हुए प्रवृ शाहवत द्रव्य के आश्रय से जो पर्याय विविध्य हों, वे क्रव्यंतापर्याय है। नाना देश में स्वतन्त्र पृथक् पृथक् जो द्रव्य विशेष या व्यक्तिया हैं, वे तिर्युग्द्रव्य की पर्याय हैं, उन्हें विशेष भी कहा जाता है। और नाना काल में एक ही द्यावय की नाना अवस्थाएँ हैं, जो नाना विशेष हैं, वे क्रव्यंता सामान्य हुए द्वय के पर्याय है, उन्हें परिणाम भी कहा जाता है। 'पर्याय' एवं 'विशेष' शहद के द्वारा उकत दोनों प्रकार की पर्यायों का बोध आगमों में कराया गया है। किन्तु परिणाम शहद का प्रयोग केवल कर्यंतासामान्य हुए द्वय के पर्यायों के अर्थ में ही किया गया है।

गीनम ने जब भगवान से पूछा कि जीवंपरीय कितने हैं—संस्थात, असंख्यात, या अनन्त ? तब भगवान ने उत्तर दिया कि जीवंपरीय अनन्त हैं। ऐसा कहने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा है कि असंख्यात नारक हैं, असंख्यात असुर कुमार हैं, यावत असंख्यात स्तनित

<sup>&</sup>lt;sup>६६</sup> भगवती ८.१.

<sup>&</sup>lt;sup>६७</sup> भगवती १.४.४२. <sup>६८</sup> *भगवती* १४.४.५१२.

२. स्कंधदेश ३. स्कंधप्रदेश ४. परमाणुपुद्गल

कुमार है, असंस्थात पृथ्वीकाय हैं यावत् असंस्थात वायुकाय हैं, अनन्त वनस्पतिकाय हैं, असंस्थात द्वीन्द्रय है यावत् असंस्थात मनुष्य हैं, असंस्थात वानव्यंतर हैं यावत् अनन्त सिद्ध है। उसीलिए जीवपर्याय अनन्त हैं। यह कथन प्रजापना के विशेष पद में तथा भगवती में (२५.५) हैं। भगवती में (२५.२) जहाँ द्रथ्य के भेदों की चर्चा है, वहाँ उन भेदों को प्रजापना-गत पर्यायमेदों के समान ममभ लेने को कहा है। तथा जीव और अजीव के पर्यायों की ही चर्चा करने वाले समूचे उस प्रजापना के पद का नाम विशेषपद दिया गया है। इस से यही फलित होता है कि प्रस्तुत चर्चा में पर्याय गव्द का अर्थ विशेष है अर्थात् निर्यक् सामान्य की अपेक्षा से जो पर्याय हैं अर्थात् विशेष विशेष व्यक्तियाँ है, वे ही पर्याय हैं। मारांग यह है कि समम्त जीव गिने जाएँ तो वे अनन्त होते हैं अत-एव जीवपर्याय अनन्त कहे गए हैं। स्पष्ट है कि ये पर्याय निर्यग्मामान्य की दृष्टि में गिनाए गए हैं।

प्रस्तुत में पर्याय शब्द तिर्यग्तामान्य के विशेष का वाचक है। यह बात अजीव पर्यायों की गिनती से भी स्पष्ट होती है : अजीव पर्यायों की गणना निम्नानुसार है—(प्रज्ञापना पद ५)

#### अजीव पर्याय

|                       | _ l_ |
|-----------------------|------|
| 1                     |      |
| अरूपी                 |      |
| १. धर्मास्तिकाय       |      |
| ् २. धर्मास्तिकायदेश  |      |
| ३ धर्मास्तिकाय प्रदेश |      |
| ४. अधर्मास्तिकाय      |      |
| <b>५. ,, देश</b>      |      |
| ६. ,, प्रदेश          |      |
| ७. आकाशास्तिकाय       |      |
| <. ,, देश             |      |
| €. ", प्रदेश ॔        |      |
| १०. अद्धासमय          |      |

किन्तु जीविवशिपों में अर्थात् नारक, देव, मनुष्य, तिर्यंच और सिद्धों में जब पर्याय का विचार होता है, तब विचार का आधार विलक्षुल बदल जाता है। यदि उन विशेषों की असंस्थात या अनन्त संख्या के अनुसार उनके असंख्यान या अनन्त पर्याय कहे जाएँ तो यह तिर्यमानाय की दृष्टि मे पर्यायों का कथन समभना चाहिए परंतु भगवान ने उन जीविवशेषों के पर्याय के प्रदन में सर्वत्र अनन्त पर्याय ही वनाए है। परंत जीव व्यक्तियः असंख्यात ही हैं, अनन्त नहीं, तो फिर उनके बनन्त पर्याय कैसे ? नारकादि सभी जीविवशेषों के अनन्त पर्याय ही भगवान ने बनाए है। तो इस पर से यह समभना चाहिए कि प्रस्तुत प्रसंग में पर्यायों की गिनती का आधार बदल गया है। जीव-सामान्य के अनन्तपर्यायों का कथन तिर्यम्सामान्य के पर्याय की दृष्टि से किया गया है, जब कि जीविवशेष नारकादि के अनन्त पर्याय का कथन उध्वतासामान्य को लेकर किया गया है, यह मानना पड़ता है। किसी एक नारक के अनन्तपर्याय घटित हो सकते हैं, इस बात का स्पटीकरण यों किया गया है.

"एक नारक दूसरे नारक से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है, प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है, अवगाहना की अपेक्षा से स्यात् चतुःस्थान से हीन, स्यात् चतुःस्थान से व्यवस्थान से हीन, स्यात् चतुःस्थान से अपिक है; स्थिति की अपेक्षा से अवगाहना के समान है, किन्तु स्थान वर्ण पर्याय की अपेक्षा से स्यात् पट्स्थानसे हीन, स्यात् तुल्य, स्यात् गट्स्थान से अधिक है। इसी प्रकार शेप वर्णपर्याय, दोनों गंधं पर्याय, पांचों रस पर्याय, आठों स्पर्ण पर्याय, मितजान और अज्ञान पर्याय, अवशुद्रंशनपर्याय अवधिव और विभंगपर्याय, चक्षुद्रंशनपर्याय, अवशुद्रंशनपर्याय अवधिद्रंशनपर्याय—इन सभी पर्यायों की अपेक्षा से स्थात् पट्स्थान पतित हीन है, स्यात् तुल्य है, स्यात् पट्स्थान पतिन अधिक है। इसीलिए नारक के अनन्त पर्याय कहे जाते हैं।" प्रज्ञापना वर्ष १।

कहने का तात्पर्य यह है कि एक नारक जीव द्रव्य की दृष्टि से दूसरे के समान है। दोनों के आत्म प्रदेश भी असंख्यात होने से समान

६९ प्रजापना-पर ५.

है, अतएव उस दृष्टि से भी दोनों में कोई विशेषता नहीं । एक नारक का शरीर दूसरे नारक से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, और समान भी हो मुकता है। यदि शरीर में असमानता हो, तो उसके प्रकार असंख्यात हो सकते हैं, क्यों कि अवगाहना सर्व जघन्य हो तो अंगुल के असंस्यातवें भागप्रमाण होगी । क्रमशः एक-एक भाग की वृद्धि से उत्कृष्ट ५०० धनुष प्रमाण नक पहुँचती हैं। उतने में असल्यात प्रकार होंगे। इसलिए अवगाहना की दृष्टि से नारक के असंख्यात प्रकार हो सकते हैं। यही बात आयु के विषय में भी कही जा सकती है। किन्तु नारक के जो अनन्त पर्याय कहे जाते हैं, उसे का कारण तो दूसरा ही है। वर्ण, गंघ, रस, स्पर्श ये वस्तुत: पुद्गल के गुण है किन्तु संसारी अवस्था में शरीररूप पूद्गल का आत्मा से अभेद माना जाता 🧸 है। अतएव यदि वर्णादि को भी नारक के पर्याय मानकर सोचा जाए, तथा मतिज्ञानादि जो कि आत्मा के गुण हैं, उनकीं दृष्टि से सोचा जाए तव नारक के अनन्तपर्याय सिद्ध होते हैं। इसका कारण यह है कि किसी भी गुण के अनन्त भेद माने गए हैं। जैसे कोई एक गुण स्याम हो दूसरा द्विगुण श्याम हो, तीसरा त्रिगुण श्याम हो, यावत अनन्तवा अनन्त गुणश्याम हो । इसी प्रकार शेप वर्ण और गंघादि के विषय में भी घटाया जा संकता है। इसी प्रकार आत्मा के ज्ञानादि गुण की तरतमंता की मात्राओं का विचार कर के भी अनन्तप्रकारता की उपपत्ति की जाती है । अब प्रश्न यह है कि नारक जीव तो असंस्थात ही हैं, तब उनमें वर्णादि को लेकर एककाल में अनन्त प्रकार कैसे घेटाएँ जाएँ। इसी प्रश्नं का उत्तर देने के लिए कालभेद को बीच में लाना पड़ता है। अथित काल भेद से नारकों में ये अनन्त प्रकार घट सकते हैं। कालभेद ही तो ऊर्ध्वता-सामान्याधित पर्यायों के विचार में मुख्य आधार है। एक जीव कालभेद से जिन नाना पर्यायों को धारण करता है, उन्हें ऊर्ध्वता-सोमान्याधितं पर्याय समभना चाहिए।

<sup>ा</sup>श्रित त्रवाच कार्यक्त कार्यक्त कार्यक्त कार्यक्त कार्यक्त कार्यक्त कार्यक्त कार्यक्त कार्यक्त कार्यक्र कार्यक जीव और अजीव के जो ऊर्ध्वता-सामान्यश्रित पर्याय होते हैं,

उन्हें परिणाम कहा जाता है। ऐसे परिणामों का जिक भगवती में तथा प्रज्ञापना के परिणामपद में किया गया है<sup>\*°</sup>—

#### परिणाम १. जीव-परिणाम . २. ग्रजीव-परिणाम २. गतिपरिणाम ४ -. १. वंधनपरिणाम २ . ३. डन्द्रियपरिणाम ५ २ गतिपरिणाम २ ४. कपायपरिणाम ४ . . ३, संस्थानपरिणाम ४ ४. लेक्यापरिणाम ६ ६. योगपरिणाम 3 ५. वर्णपरिणाम ५. ७. जवयोगवरिणाम २

द. ज्ञानपरिणाम ४<del>१</del>३ ६. दर्शनपरिणाम ३

१०. चारित्रपरिणाम ५

११. वेदपरिणामं ३

६. गंधपरिणाम ३ ७. रमपरिणाम ५

्र स्पर्शपरिणाम = ६ अगुरुलघुपरिणाम १

१० शब्दपरिणाम २

ु जीव और अजीव के उपर्युक्त, परिणामों के प्रकार एक जीव में या एक अजीव में कमशः या अकमशः यथायोग्य होते हैं। जैसे किसी एक. विवक्षित जीव में मनुष्य गति पंचेन्द्रियत्व अनन्तानुबन्धी कपाय. .कृष्णलेच्या,काययोग, साकारोपयोगुमत्यज्ञान, मिथ्यादर्शन, अविरति और नपुंसकवेद ये सभी परिणाम युगपत् हैं । किन्तु कुछ परिणाम क्रमभावी है। जब जीव मनुष्य होता है, तब नारक नहीं। किन्तु बाद में कर्मानुसार वही जीव मरकर नारक परिणामरूप गति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार वह कभी देव या तिसँच भी होता है। कभी एकेन्द्रिय और कभी द्वीद्विय । इस प्रकार ये परिणाम एक जीव में कमशः ही हैं।

वस्तृतः परिणाम मात्र कमभावी ही होते हैं। ऐसा संभव है कि अनेक परिणामों का काल एक हो, किन्तु कोई भी परिणाम द्रव्य में

<sup>°</sup> भगवती १४.४. प्रज्ञापना-पद १३.

सदा नहीं रहते । द्रव्य परिणामों का स्वीकार और त्याग करता है। वस्तुत: यों कहना चाहिए कि द्रव्य, फिर भले ही वह जीव हो या अजीव स्व-स्व परिणामों में कालभेद से परिणत होता रहता है। इसीलिए वे द्रव्य के पर्याय या परिणाम कहे जाते हैं।

विशेष भी पर्याम हैं और परिणाम भी पर्याम हैं, वसों कि विशेष भी पर्याम हैं और परिणाम भी स्थामी नहीं। तिमंग्सामान्य जीवद्रव्य स्थामी हैं, किन्तु एक फाल में वर्तमान पाँच मनुष्य जिन्हें हम जीवद्रव्य के विशेष कहते हैं स्थामी नहीं हैं। इसी प्रकृर एक ही जीव के क्षिम नारक, निर्मंत, मनुष्य और देवहुन, परिणाम भी स्थामी नहीं। अताएव परिणाम और विशेष दोनों अस्थिरना के कारण वस्तुत: मुर्माम ही है। यदि देशिक विस्तार की और हमारा ध्यान हो, तो नाना दृष्यों के एक कालीन नाना प्रमामों की ओर हमारा ध्यान जाएगा पर कालिस्तार की ओर हम ध्यान दें तो एक द्रव्य के या अनेक दृष्यों के कमवर्ती नाना पर्यामों की ओर हमारा ध्यान जाएगा। दोनों परिस्थितियों में हम द्रव्यों के किसी ऐसे रूप को देखते हैं, जो रूप स्थायी मही होना। अतएव जन अस्यामी दृश्यमान रूपों को पर्याम ही कहना उचित है। इमोलिन आगम में विशेषों को तथा परिणामों को पर्याम कहा गया है। हम जिन्हें काल दृष्टि से परिणाम कहते हैं, वस्तुत: वे ही देश की दृष्टि से विशेष हैं।

भगवान् बृद्ध ने प्रयोगों को प्राधान्य देकर-द्रव्य जैसी वैकालिक स्थिर वस्तु का निषेष किया । इसीलिए वे जानरूप पर्याय का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, पर जानपर्यायविशिद्ध आत्मद्रव्य को नहीं मानते । इसी प्रकार रूप मानते हुए भी, वे रूपवत् स्थायोद्रव्य नहीं मानते । इसके विपरीत उपनिषदों में कूटस्य ब्रह्मवाद का आश्रय लेकर ; उसके दुश्यमान विविध पर्याय या परिणामों को मायिक या अविद्या का विलास कहा है ।

्रः, ङ्कत्दोनों विरोषी, बादों का ,समृत्ययः, द्रव्यः,श्लीरः,पर्यायः,देशेनों की प्रारमार्थिकः ।सत्ता का समर्थन-कुरने ,वाले, अगुत्रान् महाबीर के, बादः मे ४० हा । उपनिषदों में : प्राचीन सांस्यों के अनुसारः,प्रकृति ।त्यरिणामवादः,है; किन्तु आत्मा तो कूटस्य ही माना गया है । इसके विपरीत भगनान् महावीर ने आत्मा और जड़ दोनों में परिणम-नशीलता का स्वीकार करके परिणामवाद को सर्वध्यापी करार दिया है।

#### द्रव्य-पर्याय का भेटाभेट :

द्रव्य और पर्याय का भेद है या अभेद—इस प्रश्न को लेकर भगवान महाबीर के जो विचार हैं उनकी विवेचना करना यहाँ पर अब प्राप्त है—

भगवती-सूत्र में पादव-शिष्यों और महावीर-विष्यों में हुए एक विवाद का जिक है। पादव शिष्यों का कहना था कि अपने प्रतिपक्षी सामायिक और उसका अर्थ नहीं जानते। तब प्रति-पक्षी श्रमणों ने उन्हें समकायां कि—

'आया जें अज्जो, सामाइए, आया जें अजजी, सामाइयस्स अट्ठे।' भगवती १.६.७७

अर्थान् आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही सामायिक का अर्थ है।

अत्मा द्रव्य है और सामायिक उसका पर्याय। उक्त वाक्य से यह फिलत होता है कि भगवान महाबीर ने द्रव्य और पर्याय के अभेद का समर्थन किया था, किंक्सु उनका अमेद समर्थन आपेक्षिक है। अर्थात द्रव्य-दृष्टि की प्रधानता से द्रव्य और पर्याय में अभेद हैं, यह उनका मत होना चाहिए, क्यों कि अन्यन्न उन्होंने पर्याय और द्रव्य के भेद का भी समर्थन किया है। और स्पष्ट किया है कि अस्थिर पर्याय के नाग होने पर मी द्रव्य सिंपर रहता । यदि द्रव्य और पर्याय का एकान्तिक अभेद द्रव्य होता तो वे पर्याय के नाग के साथ तदिभन्न द्रव्य का भी नाग प्रतिपादित करते। अत्तव्य द्वस दूसरे प्रसंग में पर्याय-दृष्टि की प्रधानता से द्रव्य और पर्याय के पर्याय के भेद का समर्थन और प्रथम प्रसंग में द्रव्य-दृष्टि

<sup>&</sup>quot;। "ते तूर्ण मते प्रापिर पलोट्टइ नी थिरे पलोट्टइ अधिरे भज्जह, नो थिरे मञ्जह सासए बाल बालियत्तं स्रसासयं, सासए बेडिए वेडियरां प्रसासयं ? हंता गोयमा! प्रापिरे पलोट्टइ आव वेडियत्तं क्रसासयं ।" भगवती—१.६.००

के प्राधान्य से द्रव्य और पर्याय के अभेद का समर्थन किया है। इस प्रकार अनेकान्तवाद की प्रतिष्ठा इस विषय में भी की है, यह ही •मानना नाहिए।

आत्म-द्रव्य और उसके ज्ञान-परिणाम को भी भगवान महाबीर ने द्रव्य-दृष्टि से अभिन्न बनाया है जिसका पता आचारींग और भगवती के बाक्यों से चलता है—

'जे आया से विश्वाया, जे विश्वया से आया । जेण विजाणह से आया ।", - ... आचारांग-१.५.४.

"आया मंते, नासे अन्नासे ?" गोयमा, आया सिय नासे सिय अन्नासे; नासे पुण निवमं आया ।" भगवती–१२.१०.४६६

ज्ञान तो आत्मा का एक परिणाम है, जो सदा बसलता रहता है। इससे ज्ञान का आत्मा से भेद भी माना गया है। क्यों कि एकान्त अभेद होता तो ज्ञान विशेष के नाश के साथ आत्मा का नाश भी मानना प्राप्त होता। इसलिए पर्याप-दृष्टि से आत्मा और ज्ञान का भेद भी है। इस बात का स्पर्टीकरण भागवतीगत आत्मा के आठ भेदों से ही जाती हैं। उससे अनुसार परि-णामों के भेद से आत्मा का भेद मानकर, अत्मा के आठभेद माने गये हैं—

"कहिवहा ण भंते आया पण्णता ?" गोममा, अट्डिविहा आया पण्णता । तं जहा दिवयामा, कसायामा, योगामा, उवधीगामा, णाणामा वसणामा, चरितामा, वीरियामा ॥"

भगवती-१२.१०.४६७

इन आठ प्रकारों में द्रव्यात्मा को छोड़ कर वाकी के सात आतम्-भेद कपाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य रूप पर्यायों को लेकर किए गए हैं। इस विवेचन में द्रव्य और पर्यायों को भिन्न मामा गंघा है, अन्यथा उक्त सूत्र के अनन्तर प्रत्येक जीव में उपर्युक्त आठ, आत्माओं के अस्तित्व के विषय में आने वाले प्रदनोत्तर संगत नहीं हो सकते। 'प्रदन—जिस को द्रव्यात्मा है, क्या उसको कपायात्मा आदि है या नहीं ? या जिसको कपायात्मा हैं, उसको डब्यास्मा आदि है। या नहीं । उत्तर-- द्रब्यात्मा के होने पर यथायोग्य कपायात्मा आदि होते भी है। और नहीं भी होते, किन्तु कपायात्मा आदि के होने पर द्रब्यात्मा अवस्य होती है। ' इसलिए यही मानना पड़ता है कि उक्त चर्चा द्रव्य और प्रयोग के भेद को ही सुचित करती है।

को ही सुचित करता है।

प्रस्तुत द्रव्य-पर्याय के भेदाभद का अनेकान्तवाद भी अगवात ।

महावीर ने स्पष्ट किया है, यह अन्यत्र आगम-वावयों से भी स्पष्ट ही जाता है भू तर स्पार्थ के स्वाप्त का अनेकान्तवाद भी अगवात ।

# जीव और अजीव की एकानेकता:

महावीर के उपदेश में एकता और अनेकता का समन्वय भी, भगवान् महावीर के उपदेश में फलित होता है। सोमिल बाह्यण ने भगवान् महावीर से उनकी प्रकता-अनेकता का प्रकत किया था। उस का जो उत्तर भगवान् महावीर ने दिया है, उससे इस विषय में उन की अनेकान्त-वादिता स्पष्ट हो जाती है, उससे इस विषय में उन की अनेकान्त-

"सोमिला बब्बट्टमाए ऐमे अहं, नाणदसणट्टमाए दुविहे अहं, परसट्टमाए अब्बर्ए सि अहं, अस्टर् वि अहं, स्वविष्ट वि अहं, उपमोत्तरट्याए स्वय-सुयभावभविष्ट वि सहं।" भगवती १:-१०

अर्थात सोमिल, हेर्च्युटिट से में एक हूँ। जाने और दर्शन रूप दो पर्यायों के प्राधान्य से में दो हूँ। कभी ग्युनिधिक नहीं होने वाल प्रदेशों की दृष्टि से में अक्षये हूँ, अन्यय हूँ एव अवस्थित हूँ। तीनों काल में बेदलेते रहने वाले उपयोग स्वभाव की दृष्टि से में अनेक हूँ।

इसी पुकार अजीव द्रव्यों में भी एकता-अनेकता के अनेकी ते को भगवान ने स्वीकार किया है। इस बात की प्रतीति प्रज्ञापना के अल्प-बहुत्व पद से होती है, जहाँ कि छहीं द्रव्यों में पारस्परिक स्थूनता, तुल्यता और अधिकता का विचार किया है। इस प्रसंग में निम्न वाक्य आया है—

भीतमा, सब्बर्थावे एमे घन्मरिवकार विवयहवाएं से सेव पर्मस्ट्रियाए प्रसिक्तमुभी भाग्यास्वरूपीये पोगासियकार् दश्वहुवाएं, से सेव वर्णसह्वार प्रसिक्तमुभी भाग्यास्वरूपीये पोगासियकार् दश्वहुवार, से सेव वर्णसह्वार प्रसिक्तमुभी भाग्यास्वरूपीये

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> भगवती १६.१.

धर्मास्तिकाय को द्रव्यदृष्टि से एक होने के कारण सर्वस्तोक कहा और उसी एक धर्मास्तिकाय को अपने ही से असंख्यात गुण भी कहा, क्योंकि द्रव्यदृष्टि के प्राधान्य से एक होते हुए भी प्रदेश के प्राधान्य से धर्मास्तिकाय असंख्यात भी है। यही वात अधर्मास्तिकाय की भी लागू की गई है। अर्थात् वह भी द्रव्यदृष्टि से एक और प्रदेशदृष्टि से असंख्यात है। आकाश द्रव्यद्रिट से एक होते हुए भी अनन्त है, क्योंकि उसके प्रदेश अनंत हैं। संख्या में पुद्गल द्रव्य अल्प है, जब कि उनके प्रदेशन असस्यातगुण हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव और अजीव दोनों में अपेक्षा भेद से एकत्व और अनेकत्व का समन्वय करने का स्पष्ट प्रयत्न, भगवान्

महाबीर ने किया है।

इस अनेकान्त में ब्रह्म-तत्त्व की ऐकान्तिक निरंशता और एकता तथा बाढों के समुदायवाद की ऐकान्तिक सांशता और अनेकता का समन्वय किया गया है, परन्तु उस जमाने में एक लोकायत मत ऐसा, भी था जो सबको एक मानता था, जब कि दूसरा लोकायत मृत् सबको पृथक् मानता था" । इन दोनों लोकायतीका समन्वय भी प्रस्तुत एकता-अनेकता के अनेकान्तवाद में हो, तो कीई आद्वर्य नहीं। भगवान खुद्ध ने उन दोनों लोकायतों का अस्वीकार किया है, तुन्न भगवान मुहावीर ने दोनों का समन्वय किया हो, तो यह स्वाभाविक है। अ क्रांसर्क भोगमः एवस्यापः ।

परमाणक्की नित्यानित्यताः

सामान्यतया दार्शनिकों में परमाणु शब्द का अर्थ रूपरसादियुक्त परेंम अपकृष्ट द्रव्य-जैसे पृथ्वीपरमाणु आदि लिया जाता है, जो कि जड़-अजीव द्रव्य है । परन्तु परमाणु शब्द का अंतिम मुक्ष्मत्व मोर्बे अर्थ लेकर जैनागमों में परमाणु के चार भेद भगवान् महावीर ने बंताए हैं—

"गोयमा, चउव्विहे परमाणू पन्नतो तंजहा-१ बब्बपरमाणू, '२ सेतपरमाणू ३ कालपरमाणु ४ भावपरमाणु ।" ... भगवती २०.५.

<sup>&</sup>lt;sup>७३</sup> "सब्वं एकतांति को बाह्यण तितयं एतं लोकायतं । ""सब्वं पुर्युतां ति लो वाह्मए चतुत्वं एतं लोकायतं । एते ब्राह्मण उभी श्रन्ते श्रनुपगम्म मज्केन त्यागतो भन्मं देसेति । श्रविज्जापञ्चया संखारा "" संयुक्तनिकाय XII. 48.

अर्थात् परमाणु चार प्रकार के हैं हैं हैं है है है है है है है है है

ि १र्रे द्रव्य-परमाणुं १००० गाः । ११० मा १०० <sup>रराप</sup> र पर्वि**रः क्षेत्र-वरमाणु**रापनगर परिष्य सम्बन्धाः (१००

ें । ई: काल-परेमाणुं के पान एक साहार नेपाय क

े **४: भवि-पॅरेमॉण्** <sup>व्यास</sup>न्त कर राष्ट्रकृत राहारी

ंवर्णीदिपयाँयं की अविवक्षा से सूंक्ष्मतमें द्रव्ये परमाणुं कहा जाती है । यही पुद्गल परमाणु है जिसे अन्य दार्शनिकोंने भी परमाणु कहा है,आकारा द्रव्य का सूक्ष्मतम प्रदेश क्षेत्रपरमाणु है। सूक्ष्मतम समय कालपरमीणुँ हैं। जब द्रव्य परमाण् में रूरांदिपर्यार्थ प्रवानतयाः विवक्षित हीं,ितव वह er bei ter treet er Figer for भावपरमाणे है ।

द्रव्य परमाणु अच्छेद्य, अभेद्य, अदाह्य और लग्नीही हैं। क्षेत्र-परिमाण अनर्ध, अमेंध्य, अप्रदेश और अविभाग हैं। कालपरमाण अवर्ण, अर्गध, अरेंसे और अरंपी है। भीविपरेमाणु वर्ण, गंधे, रसे और स्पर्ध-यक्त है। कि ।।।।।।।।।। वे विकास

पुरत है। दूसरे दोर्शनिकों ने देव्येपरमाणु की ऐकोन्त निरंग मीनी हैं, तर्व भगवान महीबीर ने उसे स्पर्ट इस से निरंगनित्य बताया है

परमाणुपोगले ण भते कि सासए असासए ?" "गोपमा, सियं सीसए सिए प्रसासए"।

"से केपहोंचे ?" है में एकि वर्ष हैं। या का मार्ग का का अध

'भोयमा, बस्बहुमाए सासए बन्नपञ्जवेहि अवि कासे पेज्जिबेहि असासएं।'' क हरूप प्रकृष्णक हुए। एक इस्ता १९५५ । व १९ गतिका, **भगवती<del>ता १४४४,४१</del>२,** ु न अर्थात्-पुरमाणुः-पुद्गल द्रव्यदृष्टि से ; बाङ्वत है और वही वर्ण, रस, गृंब, और स्पृशं, प्यायों की अपेक्षा, से अक्षास्वत है।

्र - अन्यत्र द्वव्यदृष्टि से वरमाणु की गाँउवतता का प्रतिपादन इन शब्दों भें श्रीक्या है स्थान राज्य राज्य माना प्राप्त व्याप

"एस णं भते, पोरंगले तीतमणंत सासर्थ समये भूवीति वसर्थ सिवा ?" ार हो हिंता ग्रीयमा, एस ण्रंपीमाले ""हो सिया-।" कि हो हर हो हर है। भगवती २.०४. १८ मार्गेक स्थापन के कि बहुत्य के कि क्षेत्र के कि कि कि कि "एस ण भते, पोग्गले पहुन्पन्न सासर्य समय भवतीति वसच्य सिया ?" "हंता गोयमा !"

"एस णंभते ! पोताले ग्रणागयमणंतं सामयं समयं भविस्सतीति वत्तव्यं सिया ?" "हंता गोयमा !" भगवती. १४. ४. ५१०

. तात्पर्य इतना ही है कि तीनो काल में ऐसा कोई समय नहीं जब पुद्गल का सातत्य न हो। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य की नित्यता का द्रव्यदृष्टि से प्रतिपादन कर के उसकी अनित्यता कैसे है इसका भी प्रतिपादन भगवान् महावीर ने किया है—

"एस णंभीते पोग्गले तीतमणंतं सामयं समयं चुनवी, समयं सुचुनवी, समयं चुनुनवी, समयं चुनुनव

अर्थात् ऐसा संभव है कि अतीत काल में किसी एक समय में ज़ो पुद्गल परमाणु रूस हा, वही अन्य समय में अरुक्ष हो। पुद्गल स्कंध भी ऐसा हो सकता है। इसके अलांता वह एक देश से रुक्ष और दूसरे देश से अरुक्ष भी एक ही समय में हो सकता है। यह भी संभव है कि स्वमाय से या अन्य के प्रयोग के द्वारा किसी पुद्गल में अनेकवर्ण-परिणाम हो जाएँ और वैसा परिणाम नष्ट होकर वाद में एकवर्ण-परिणाम भी उसमें हो जाए। इस प्रकार प्रयोधों के परिवर्तन के कारण पुद्गल की अनित्यता भी सिद्ध होती है और अनित्यता के होते हुए भी उसकी नित्यता में कोई वाधा नहीं आतो। इस वात को भी तीनों काल में पुद्गल की सत्ता बता कर भगवान महावीर ने स्पष्ट किया है—भगवर्ती १४.४,५१०।

## अस्ति-नास्ति का अनेकान्त :

सर्व अस्ति' यह एक अन्त है, 'सर्व नास्ति' यह दूसरा अन्त है। भगवान् बुद्ध ने इन दोनों अन्तों का अस्वीकार कर के मध्यममार्ग का अवलंदन करके प्रतीत्यसमुत्पाद का उपदेश दिया है, कि अविद्या होने से संस्कार है इत्यादि— अन्यत्र भगवान् बुद्ध ने उक्त दोनों अन्तों को लोकायत् बताया है—बही XII 48

इस विषय में प्रथम तो यह बताना आवश्यक है कि भगवान्
महाबीर ने 'सबे अस्ति' का आग्रह नहीं रखा है, किन्तु जो 'अस्ति' है
उसे ही उन्होंने 'अस्ति' कहा है और जो नास्ति है उसे ही 'नास्ति'
कहा है। सबे नास्ति' का सिद्धान्त उनको मान्य नहीं। इस बात का
स्पष्टीकरण गौनम गणधर ने भगवान् महाबीर के उपदेशानुसार अन्य
तीथिकों के प्रश्नों के उत्तर देते समय किया है

"नौं खलु वयं देवाणुष्पिया, अख्यिभावं निर्धित्त यदामी, तरियभावं अर्रियति यदामी। अम्हे णं देवाणुष्पिया! सन्वं अत्यभावं अत्योति वदामी, सन्वं निर्देशभावं नत्योति बदामी।"

भगवान् महावीर ने अस्तित्व और नास्तित्व दोनों का परिणमन स्वोकार किया है। इतना ही नहीं, किन्तु अपनी आत्मा में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों के स्वीकारपूर्वक दोनों के परिणमन को भी स्वीकार किया है। इस से अस्ति और नास्ति के अनेकान्तवाद की सूचना उन्होंने की है यह स्पष्ट है।

पह राज्य है। "से नूण भंते, अत्थिल अश्यिल प्रिणमइ, नत्थिन नित्यन परिणमइ?"

'हता गोयमा ! .....परिणमइ ।"

"जण्ण भते, अत्यिता अत्यित्ते परिणमइ नित्यता नित्यत्ते परिणमइ तं कि प्रयोगता वीसता ?"

"गोयमा ! पयोगसा वि सं बीससावि तं ।"

ंगायमा ! प्यापता ।य त यात्ताव पा । जहां ते भंदो, अत्यिन्तं अत्यिन्तं परिणमइ तहां ते नियन्तं नियन्ते परिणमइ ?" जहां ते ज़ियनं निर्मा परिणमइ तहां ते अत्यिन्तं अत्यिन्तं परिणमइ ?" "हंता गोयमा ! जहां मे अध्यन्तं """ भगयती १.३.३२.

जो बस्तु स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से 'अस्ति' है वहीं परत्र य क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से 'नास्ति' है। जिस रूप से यह 'अस्ति' है, उसी रूप से नास्ति' नहीं किन्तु 'अस्ति' ही है। और जिस रूप से बहु 'नास्ति' है उम रूप से 'अस्ति' नहीं, किन्तु 'नास्ति' ही है। किसी वस्तु को सर्वथा 'अस्ति' माना नही जा सकता । वयों कि ऐसा मानने पर ब्रह्मवाद या सर्वेवय का सिद्धान्त फलित होता है और शादव-तवाद भी आ जाता है। इसी प्रकार सभी को सर्वथा 'नास्ति' मानने पर सर्वभून्यवाद या उच्छेदवाद का प्रसंग प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध ने अपनी प्रकृति के अनुसार इन दोनों बादों को अस्वीकार करके मध्य मार्ग से प्रतीत्यसमुग्याद बाद का अवलम्बन किया है। जब कि अनेकान्त वाद का अवलम्बन कर के भगवान महाबीर नै दोनों वादों का समन्वय किया है।

इस प्रकार हम देखते है कि जैन।गमों मे अस्ति-नास्ति, नित्या-... नित्यं, भेदाभेद, एकानेक तथा सान्त-अनन्त इन विरोधी धर्म-युगलों को अनेकान्तवाद के आश्रय से एक ही वस्तू में घटाया गया है। भगवान् ने इन नाना बादों में अनेकान्तवाद की जो प्रतिष्ठा की है. उसी का आश्रयण करके बाद के दार्शनिकों ने ताकिक ढंग में दर्शनान्तरों के खण्डनपूर्वक इन्हीं वादों का समर्थन किया है। दार्शनिक चर्चा के विकास के साथ ही साथ जैसे-जैसे प्रत्नों की विविधता बढ़ती गई, वैसे वैसे अनेकान्तवाद का क्षेत्र भी विस्तृत होता गया । परन्तु अनेकान्तवाद के मूल प्रक्नों 'में कोडिं अंतर नहीं पड़ा। यदि आगमों में द्रव्यःऔर पर्याय के तथा जीव और शरीर के भेदाभेद का अनेकान्तवाद है, तो दार्शनिक विकास के युग में सामान्य और विशेष, द्रव्य और गुण, द्रव्य और कर्म, द्रव्य और जाति इत्यादि अनेक विषयों में भेदाभेद की चर्चा और समर्थन हुआ है । यद्यपि भेदाभेद का क्षेत्र विकसित और विस्तृत प्रतीत होता है, तथापि सब का मूल द्रव्य और पर्याय के भेदाभेद में ही है, इस-बात को भूलना न चाहिए । इसी प्रकार नित्यानित्य, एकानेक; अस्ति-नास्ति; सान्त-अनन्त इन धर्म-युगलों का भी समन्वय क्षेत्र भी कितना ही विस्तत व विकसित क्यों न हुआ हो, फिर भी उक्त धर्म-यूगलों को लेकर आगम में चर्चा हुई है, वही मूलाधार है और उसी के ऊपर आगे के सारे अनेकान्तवाद का महावृक्ष प्रतिष्ठित है, इसे निश्चयपूर्वक स्वीकार करना चाहिए ।

#### स्याद्वाद और सप्तभंगी:

विभज्ययाद और अनेकान्तवाद के विषय में इतना जान लेने के बाद ही स्याद्वाद की चर्चा जपपुक्त हैं। अनेकान्तवाद और विभज्यवाद में दो विरोधी धर्मों का स्वीकार समान भाव से हुआ है। इसी आधार पर विभज्यवाद और अनेकान्तवाद पर्याय झट्ट मान लिए गए हैं। परन्तु दो विरोधी धर्मों का स्वीकार किसी न किसी अपेक्षा विशेष से हीं हो सकता है—इस भाव को सूचित करने के लिए बाक्यों में 'स्यात्' झट्ट के प्रयोग की प्रथा हुई। इसी कारण अनेकान्तवाद स्याद्वाद के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। अब ऐतिहासिक दृष्टि से देखना यह है कि आगमों में स्यात् झट्ट का प्रयोग हुआ है कि नहीं अर्थात् स्याद्वाद का बीज आगमों में स्यात् झट्ट का प्रयोग हुआ है कि नहीं अर्थात् स्याद्वाद का बीज आगमों में है या नहीं।

प्रोफेसर उपाध्ये के मत से 'स्याद्वाद' ऐसा शब्द भी आगम में है। उन्होंने मूत्रकृताग की एक गाया में से उस शब्द को फलित किया है। पर±तु टीकाकार को उस गाथा में 'स्याद्वाद' शब्द की गय तक नहीं आई है। प्रस्तुत गाया इस प्रकार हैं ैं—

"नी छायए नो वि य जूसएज्जा माणं न सेवेज्ज पगासणं च । न यावि पन्ने परिहास कुज्जा न यासियावाय विधागरेज्जा,।"

सूत्रहा० १.१४.१६।

गाथा-मत 'न या सियावाय' इस अंग का टीकाकार ने 'न चाकी-वंदि' ऐसा संस्कृत प्रतिरूप किया है, किन्तु प्रोठ उपाध्ये के मत मे बह 'न चास्याद्वाद' होना चाहिए। उनका कहना है कि आचार्य हेमचन्द्र के नियमों के अनुसार 'आशिष्' घट्द का प्राकृतरूप 'आसी' होना चाहिए। स्वयं हेमचन्द्र ने 'आसीया' पें ऐसा एक दूसरा रूप भी दिया है। आचार्य हेमचन्द्र ने स्याद्वाद के लिए प्रकृतरूप 'सियावाओ' दिया है"। प्रोठ उपाध्ये का कहना है कि यदि इस 'सियावाओ' बाद्य पर ध्यान दिया

<sup>&</sup>quot; ब्रोरिएन्टल कोन्फरंस-नवम ब्रधिवेशन की प्रीसिडींग्स पृ० ६७१.

<sup>&</sup>lt;sup>७३</sup> प्राकृतस्या० *<.२.१७४*.

<sup>&</sup>lt;sup>४७</sup> वही द.२.१०७.

जाए, तो उक्त गाथा में अस्याद्वादवचन के प्रयोग का ही निषेध मानना ठीक होगा क्योंकि यदि टीकाकार के अनुसार आशीर्वाद वचन के प्रयोग का निषेध माना जाए तो कथानकों में 'धर्मलाभ' रूप आशीर्वचन का प्रयोग जो मिलता है, वह असंगत सिद्ध होगा।

अगमों में 'म्याद्वाद' शब्द के अस्तिस्व के विषय में टीकाकार और प्रो॰ उपाध्ये में मनभेद हो सकता है, किन्तु 'स्यात्' शब्द के अस्तिस्व में तो विवाद को कोई स्थान नहीं। भगवती-मूत्र में जहाँ फहीं एक वस्तु में नाना धर्मों का समन्वय किया गया है, वहां मर्यत्र तो 'स्यात्' शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता, किन्तु कई ऐमे भी स्थान हैं, जहीं 'स्यात्' शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता, किन्तु कई ऐमे भी स्थान हैं, जहीं 'स्यात्' शब्द का प्रयोग अवस्य किया गया है। उन्तें से कई स्थानों का उद्धरण पूर्व में की गई अनेकाल्तवाद तथा विभव्यवाद की चर्चा में वाचकों के लिए सुलभ है। उन स्थानों के अतिरिक्त भी भगवती में कई ऐसे स्थान हैं, जहीं 'स्यात्' शब्द के प्रयोग के कारण जैनागमों में स्थाद्वाद का अस्तिस्व सिद्ध ही मानना चाहिए। तो भी यह देखना आवश्यक है कि आगम-काल में स्याद्वाद का रूप क्या रहा है और स्याद्वाद के भंगों की भूमिका क्या है ?

## भंगों का इतिहास:

अनेकान्तवाद की चर्चा के प्रसंग में यह स्पष्ट होगया है कि भगवान महावीर ने परस्पर विरोधी धर्मों का स्वीकार एक ही धर्मी में किया और इस प्रकार उनकी समन्वय की भावना में से अनेकान्तवाद का जन्म हुआ है। किसी भी विषय में प्रथम अस्ति—विधिपक्ष होता है। तब कोई दूसरा उस पक्ष का नास्ति—निषेध पक्ष लेकर खण्डन करता है। अतएब समन्वेता के सामने जब तक दोनों विरोधी पक्षों को उपस्थित न हो, तब तक समन्वय का प्रश्न उठता ही नहीं। इस प्रकार अनेकान्तवाद या स्याद्वाद की जड़ में सर्वप्रथम—अस्ति और नास्ति पक्ष का होना आवश्यक है। अतएब स्याद्वाद के भंगों में सर्व प्रथम इन

अट भगवती १.७.६२, २.१.८६, ४.७.२१२, ६.४.२३८, ७.२.२७०, ७.२.२७३ ७.३.२७६, १२.१०.४६८, १२.१०.४६६, १४.४.४१२, १४.४.४१३. इत्यादि ।

त्रिपिटक-गत संजयवेल हिपुत्तके मत-वर्णन को देखने से भी यह सिद्ध होता है कि तब तक में वही नार पक्ष स्थिर थे। संजय विक्षेपवादी था, अतएव निम्नलिखित किसी विषय में अपना निश्चित मत प्रकट न करता था<sup>50</sup>।

- १. १. परलोक है ?
  - २. परलोक नहीं है ?
  - ३. परलोक है और नहीं है ?
  - ४. परलोक है ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं ?
- २. १. औपपातिक हैं ?
  - २. औपपातिक नहीं हैं ?
  - ३. औपपातिक हैं और नहीं हैं ?
  - ४. श्रीपपातिक न हैं, न नहीं हैं ?
- १. सुकृत दुष्कृत कर्म का फल है ?
  - २. सुकृत दुष्कृत कर्मका फल नहीं है ?
  - ३. सुकृत दुष्कृत कर्म का फल है और नहीं है ?
  - ४. सुकृत दुष्कृत कर्म का फल न है, न नहीं है ?
- ४. १. मरणानन्तर तथागत है.?
  - २. मरणानन्तर तथागत नहीं है ?
  - ३. गरणानन्तर तथागत है और नहीं है ?
  - अ. मरणानन्तर तथागत न है और न नहीं है?

जैन आगमों में भी ऐसे कई पदार्थों का वर्णन मिलता है, जिनमें विधि-निषेध-उभय और अनुभय के आधार पर चार विकल्प किए गए हैं। यथा—

८० जीग्राजिकाग्र-सामञ्जयसमस

१. १. आत्मारम्भ

२. परारम्भ

३. तद्भयारम्भ

४. अनारम्भ

भगवती १.१.१७

२. १. गुरु

२. लघु

३. गुरु-लघु

४. अगुरुलघु

भगवती १.६.७४

३. १. सत्य

२. मृषा

३. सत्य-मृषा ४. असत्यमृषा

भगवती १३.७.४६३

४. १ आत्मांतकर

२. परांतकर

अग्त्मपरांतकर

नोआत्मांतकर-परांतकर

स्थानांगसूत्र--२८७,२८६,३२७,३४४,३४४,३६४।

इतनी चर्चा से यह स्पष्ट है, कि विधि, निषेध, उभय और अवक्तव्य (अनुभय) ये चार पक्ष भगवान महावीर के समयप्येन्त स्थिर हो चुके थे। इसी से भगवान महावीर ने इन्हीं पक्षों का समन्वय किया होगा—ऐसी कल्पना होती है। उस अवस्था में स्याद्वाद के मौलिक भंग ये फलित होते हैं—

१ स्यात् सत् (विधि)

२. स्याद् असत् (निपेध)

३. स्याद् सत् स्यादसत् (उभय)

४. स्यादवक्तव्य (अनुभय)

#### अवक्तव्य का स्थान :

इन चार भंगों में से जो अंतिम भंग अवक्तव्य है, वह दो प्रकार से लब्ब हो सकता है—

#### १०० ग्रागम-युग का जैन-दर्शन

१- प्रथम के दो भंग रूप से वाच्यता का निषेध कर के। २- प्रथम के तीनों भंग रूप से वाच्यता-का निषेध कर के।

प्रथम दो भंग रूप से वाच्यता का जब निषेध अभिप्रेत हो, नव स्वाभाविक रूप से अवक्तव्य का स्थान तीसरा पड़ता है। यह स्थिति ऋग्वेद के ऋषि के मन की जान पड़ती है, जब कि उन्होंने सत् और असत् रूप में जगत् के आदि कारण को अवक्तव्य वताया। अतएव यदि स्यादाद के भंगों में अवक्तव्य का तीसरा स्थान जैन ग्रन्थों में आता हो, तो वह इतिहास की दृष्टि से संगत ही है। भगवती-सूत्र में 'जहां स्वयं भगवान् महावीर ने स्यादाद के भंगों का विवरण किया है, वहां अवक्तव्य भंग का स्थान तीसरा है। यद्यपि वहां उसका तीसरा स्थान अन्य दृष्टि से हैं, जिसका कि विवरण आगे किया जाएगा, तथापि भगवान् महावीर ने जो ऐसा किया वह, किसी प्राचीन परम्परा का ही अनुगमन हो तो आइचर्य नहीं। इसी परम्परा का अनुगमन करके आचार्य उमांस्वाति (तस्वार्य भा० ४.३१),सिद्धसेन (सन्मति० १.३६), जिनभद्र (विशेषा॰ गा० २२३२) आदि आचार्यों ने अवक्तव्य को तीसरा स्थान दिया है।

जब प्रथम के तीनों मंग रूप से वान्यता का निर्पेष करके वस्तु को अवक्तव्य कहा जाता है, तब स्वभावतः अवक्तव्य को मंगों के कम में चौथा स्थान मिलना चाहिए। माण्ड्रवयोगनिषद् में चतुष्पाद आतमा का वर्णन है। उसमें जो चतुर्थपादरूप आतमा है, वह ऐसा ही अवक्तव्य है। ऋषि ने कहा है कि—"नान्तः प्रजं न बहिष्यज्ञं नोभयतः प्रजं" (माण्ड्० ७) इस से स्पष्ट है कि—

- १. अन्तःप्रज्ञ
- २. वहिष्प्रज्ञ
- ३. उभयप्रज

इन तीनों भंगों का निर्पेध कर के उस आत्मा के स्वस्प का प्रति-पादन किया गया है और फलित किया है कि "अदृष्टमध्यवहार्यमधास्यम-

<sup>&</sup>lt;sup>८९</sup> भगवती—१२.१०.४६६.

लक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यम्" (माण्ड्र०७) ऐसे आत्मा को ही चतुर्थ पाद सम-भना चाहिए । कहना न होगा, कि प्रस्तुत में विधि, निपेध एवं उभय इन तीन भंगों से बाच्यता का निर्धेष करने वाला चतुर्थ अवक्तव्य भग विवक्षित है। इस स्थित में स्याद्वाद के भंगों में अवक्तव्य को तीसरा नहीं, किन्त् चौथा स्थान मिलना चाहिए। इस परम्परा का अनगमन सप्तभंगी में अवक्तव्य को चतर्थ स्थान देने वाले आचार्य समन्तभद्र (आप्तमी० का० १६) और तदन्यायो जैनाचार्यों के द्वारा हुआ हो, तो आक्चर्य नहीं। आचार्य कुन्दकुन्द ने दोनों मतों का अनुगमन किया है।

#### स्यादाद के भंगों की विशेषता:

स्याद्वाद के भंगों में भगवान महावीर ने पूर्वोक्त चार भगों के अतिरिक्त अन्य भंगों की भी योजना की है। इन के विषय में चर्चा करने के पहले उपनिषद निर्दिष्ट चार पक्ष. त्रिपिटक के चार अव्याकृत प्रश्न, संजय के चार भंग और भगवान महावीर के स्याद्वाद के भंग इन सभी में परस्पर क्या विशेषता है. उस की चर्चा कर लेना विशेष उपयक्त है।

उपनिषदों में माण्ड्रक्य को छोडकर किसी एक ऋषि ने उक्त चारों पक्षों को स्वीकृत नहीं किया। किसी ने सत पक्ष को किसी ने असत पक्ष को, किसी ने उभय पक्ष को तो किसी ने अवक्तव्य पक्ष को स्वीकत किया है. जब कि माण्डक्य ने आत्मा के विषय में चारों पक्षों को स्वीकृत किया है।

भगवान बुद्ध के चारों अव्याकृत प्रश्नों के विषय में तो स्पष्ट ही. है कि भगवान बुद्ध उन प्रश्नों का कोई हाँ या ना में उत्तर ही देना नहीं चाहते थे । अतएव वे प्रश्न अव्याकृत कहलाए । इसके विरुद्ध भगवान् महावीर ने चारों पक्षों का समन्वय कर के सभी पक्षों को अपेक्षा भेद से स्वीकार किया है। सजय के मत में और स्याद्वाद में भेद यह है कि स्याद्वादी प्रत्येक भंग का स्पष्ट रूप से निश्चयपूर्वक स्वीकार करता है, जब कि संजय मात्र भग-जाल की रचना कर के उन भंगों के विषय में अपना अज्ञान ही प्रकट करता है। संजय का कोई निश्चय ही नही। वह भंग-जाल की रचना करके अज्ञानवाद में ही कर्तव्य की इतिश्री

समकता है, तब स्पाद्वादी भगवान् महाबीर प्रत्येक भंग का स्वीकार करना क्यों आवश्यक है, यह बताकर विरोधी भंगों के स्वीकार के लिए नयबाद एवं अपेक्षाबाद का समर्थन करते है। यह तो संभव है कि स्पाद्वाद के भंगों की योजना में संजय के भंग-जाल से भगवान् महाबीर ने लाभ उठाया हो, किन्तु उन्होंने अपना स्वातन्थ्य भी बताया है, यह स्पष्ट ही है। अर्थात् दोनों का दर्शन दो विरोधी दिशा में प्रवाहित हुआ है।

ऋग्वेद से भगवान् बुद्ध पर्यन्त जो विचार-धारा प्रवाहित हुई है, उसका विश्लेपण किया जाए, तो प्रतीत होता है कि प्रथम एक पक्ष उपस्थित हुआ जैसे सत् या असत् का । उसके विरोध में विपक्ष उत्थित हुआ असत् या सत् का । तब किसी ने इन दो विरोधी भावनाओं को समस्वित करने की दृष्टि से कह दिया कि तत्त्व न सत् कहा जा सकता है और न असत्-वह तो अवक्तव्य है। और किसी दूसरे ने दो विरोधी पक्षों को मिलाकर कह दिया कि वह सदसत् है। वस्तुतः विचार-धारा के उपर्युक्त पक्ष, विपक्ष और संमन्वय ये तीन कमिक सोपान हैं। किन्तु समन्वय-पर्यन्त आ जाने के बाद फिर से समन्वय को ही एक पक्ष बनाकर विचार-धारा आगे चलती है, जिससे समन्वय का भी एक विपक्ष उपस्थित होता है। और फिर नये पक्ष और विपक्ष के समन्वय की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जब वस्तु की अवक्तव्यता में सद् और असत् का समन्वय हुआ, तब वह भी एक एकान्त पक्ष बन गया। संसार की गति-विधि ही कुछ ऐसी है, मनुष्य का मन ही कुछ ऐसा है कि उसे एकान्त सह्य नहीं। अतएव वस्तु की ऐकान्तिक अवक्तव्यता के विरुद्ध भी एक विपक्ष उत्थित हुआ कि वस्तु ऐकान्तिक अवेर्क्तव्य नहीं, उसका वर्णन भी शक्य है। इसी प्रकार समन्वयवादी ने जब वस्तु को सदसत् कहा, तव उसका वह समन्यय भी एक पक्ष बन गया और स्वभावतः उसके विरोध में विपक्ष का उत्थान हुंआ। अतएव किसी ने कहा-एंक ही वस्तु सदसत् कैसे हो सकती है, उसमें विरोध है। जहाँ विरोध होता है, वहाँ संशय उपस्थित होता है। जिस विषय में संशय हो, वहाँ उसका ज्ञान सम्यन्ज्ञान नहीं हो सकता। अतएव मानना यह चाहिए कि वस्तुं का सम्यक्तान नहीं। हम उसे ऐसा भी नहीं कह सकते, वैसा भी नहीं कह सकते । इस संशय या अज्ञानवाद

का ताल्पर्यं वस्तु की अज्ञेयता—अिनणेंग्या एवं अवाच्यता में जान पड़ता है। यदि विरोधी मतों का समन्वय एकान्त दृष्टि से किया जाए, तब तो पक्ष-विपक्ष-समन्वय का चक्र अनिवार्य है। इसी चक्र को भेदने का मार्ग भगवान् महावीर ने बताया है। उन के सामने पक्ष-विपक्ष-समन्वय और समन्वय का भी विपक्ष उपस्थित था। यदि वे ऐसा समन्वय करते जो फिर एक पक्ष का रूप ले ले, तब तो पक्ष-विपक्ष-समन्वय के चक्र की गति नहीं रुकती। इसी से उन्होंने समन्वय का एक नया मार्ग लिया, जिससे यह समन्वय स्वयं आगे जाकर एक नये विपक्ष को अवकाश देन सके।

उनके समन्वय की विशेषता यह है कि वह समन्वय स्वतन्त्र पक्ष न होकर सभी विरोधी पक्षों का यथायोग्य संमेलन है। उन्होंने प्रत्येक पक्ष के बलावल की ओर दृष्टि दी है। यदि वे केवल दौर्बल्य की ओर ध्यान देकर के समन्वय करते, तब सभी पक्षों का सुमेल होकर एकत्र संमेलन न होता, किन्तु ऐसा समन्वय उपस्थित हो जाता, जो किसी एक विपक्ष के उत्यान को अवकाश देता। भगवान महावीर ऐसे विपक्ष का उत्थान नहीं चाहते थे। अतएव उन्होंने प्रत्येक पक्ष की सच्चाई पर भी ध्यान दिया, और सभी पक्षों की वस्तु के दर्शन में यथायोग्य स्थान दिया। जितने भी अवाधित विरोधी पक्ष थे, उन सभी को सच वताया अर्थात सम्पूर्ण सत्य का दर्शन तो उन सभी विरोधों के मिलने से ही हो सकता है, पारस्परिक निरास के द्वारा नहीं । इस बात की प्रतीति नियवाद के द्वारा कराई। सभी पक्ष, सभी मत, पूर्ण सत्य को जानने के भिन्न-भिन्न प्रकार है। किसी एक प्रकार का इतना प्राधान्य नहीं है कि वही सच'हो और दूसरा नहीं। सभी पक्ष अपनी-अपनी दृष्टि से सत्य है, और इन्हीं सव दिष्टियों के यथायोग्य संगम से वस्तु के स्वरूप का आभास होता है। यह नयवाद इतना व्यापक है कि इसमें एक ही 'वस्तु को जानने के सभी संभवित मार्ग पृथक-पृथक् नय रूप से स्थान प्राप्त कर लेते है। वे नय तव कहलाते हैं, जब कि अपनी-अपनी मर्यादा में रहें, अपने पक्ष का स्पप्टीकरण करे और दूसरे पक्ष का मार्ग अवरुद्ध न करें। परन्तु यदि वे ऐसा नहीं करते, तो नय न कहे जाकर दुर्नय बन जाते है। इस अवस्या

में विपक्षों का उत्थान सहज है। सारांश यह है कि भगवान महावीर का समन्वय सर्वव्यापी है अर्थात् सभी पक्षों का सुभेल करने वाला है। अतएव उस के विरुद्ध विपक्ष को कोई स्थान नहीं रह जाता। इस समन्वय में पूर्वपक्षों का लोप होकर एक ही मत नहीं रह जाता। किन्तु पूर्व सभी मत अपने-अपने स्थान पर रह कर वस्तु दशन में घड़ी के भिन्न-भिन्न पुर्व की तरह सहायक होने हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त पक्ष-विपक्ष-समन्वय के चक्र में जो दोप था, उस दूर करके भगवान ने समन्वय का यह नया माग लिया, जिस से फल यह हुआ कि उनका वह समन्वय अतिम ही रहा।

इस पर से हम देख सकते हैं कि उनका स्याद्वाद न तो अज्ञानवाद है और न संजयवाद । अज्ञानवाद तब होता, जब वे संजय की तरह ऐसा कहते कि वस्तु को में न सत् जानता हूँ, तो सत् कैसे कहूँ, और न असत् जानता हूँ, तो असत् कैसे कहूँ इत्यादि । भगवान महावोर तो स्पष्ट रूप से यही कहते हैं कि वस्तु सत् है, ऐसा मेरा निणय है, वह असत् है, ऐसा भी मेरा निणय है । वस्तु को हम उसके स्व-द्रव्य धोत्रादि की दृष्टि से सत् समभते हैं । अर परद्रव्यादि की अपेक्षा से उसे हम असत् समभते हैं । इस में न तो संशय को स्थान है और न अज्ञान को । नय भद से जब दोनों विरोधी धर्मों का स्वीकार है, तब विरोध भी नहीं।

अतएव शंकराचार प्रभृति वेदान्त के आचार और घमंकीति आदि बौद्ध आचार्य और उनके प्राचीन और आधुनिक व्याख्याकार स्याद्धाद में विरोध, संशय और अज्ञान आदि जिन दोषों का उद्भावन करते हैं, वे स्याद्धाद में लागू नहीं हो सकते, किन्तु संजय के संशयवाद या अज्ञानवाद में ही लागू होते हैं। अन्य दार्शनिक स्याद्धाद के वारे मे सहानुभृतिपूर्वक सोचते तो स्याद्धाद और संशयवाद को वे एक नहीं समभते और संशयवाद के दोषों को स्याद्धाद के सिर नहीं मढ़ते।

जैनाचार्यों ने तो बार-बार इस बात की घोषणा की है कि स्यादाद संशयवार्द नहीं और ऐसा कोई दर्शन ही नहीं, जो किसी न किसी रूप में स्यादाद का स्वीकार न करता हो। सभी दर्शनों ने स्याद्वाद को अपने-अपने ढंग से स्वीकार तो किया है, विक्तु उस का नाम लेने पर दोप बताने लग जाते हैं।

## स्याद्वाद के भंगों का प्राचीन रूप:

अब हम स्याद्वाद का स्वरूप जैसा आगम मे है, उस की विवेचना करते हैं, भगवान के स्याद्वाद को ठीक समभने के लिए भगवती सूत्र का एक सूत्र अच्छी तरह से मागंदर्शक हो सकता है। अतएव उसी का सार नीचे दिया जाता है। क्योंकि स्याद्वाद के भंगो की सक्या के विषय में भगवान का अभिप्राय क्या था, भगवान के अभिप्रेत भगो के साथ प्रचलित सप्तभंगी के भंगों का क्या सम्बन्ध है उथा आगमोत्तरकालीन जैन दार्शनकों ने भगों की सात ही संख्या का जो आग्रह रखा है, उस का क्या मूत्र है, जा क्या मूत्र है

गौतम का प्रश्न है कि रत्नप्रभा पृथ्वी आत्मा है या अन्य है ? उसके उत्तर में भगवान् ने कहा—

- १. रत्नप्रभा पृथ्वी स्यादात्मा है।
- २. रत्नप्रभा पृथ्वी स्यादातमा नहीं है।
- रत्नप्रभा पृथ्वी स्थादवक्तव्य है। अर्थान् आत्मा है और आत्मा नहीं है, इस प्रकार से वह वक्तव्य नहीं है।

इन तीन भंगों को सुन कर गौतम ने भगवान् से फिर पूछा कि—आप एक ही पृथ्वी को इतने प्रकार से किस अपेक्षा से कहते हैं ? भगवान् ने उत्तर दिया—

- १. आत्मा-स्व के आदेश से आत्मा है।
- २. पर के आदेश से आत्मा नहीं है।
- ३. तदुभय के आदेश से अव्क्तन्य है।

रत्नप्रभा की तरह गौतम ने सभी पृथ्वी, सभी देव-लोक और सिद्ध-शिला के विषय में पूछा है और उत्तर भी वैसाही मिला है।

<sup>&</sup>lt;sup>८२</sup> भनेकान्तब्यवस्या की ग्रंतिम प्रशस्ति पृ० ८७.

उसके बाद उन्होंने परमाणु पुद्गल के विषय में भी पूछा। और वैसां ही उत्तर मिला। किन्तु जब उन्होंने द्विप्रदेशिक स्कन्ध के विषय में पूछा, उसके उत्तर में भंगों का आधिक्य है, सो इस प्रकार—

१. द्विप्रदेशी स्कन्ध स्यादात्मा है।

२. " " नहीं है।

३. " " स्यादवक्तव्य है।

४. " , स्यादातमा है और आत्मा नही है।

५. " , स्यादात्मा है और अवक्तव्य है।

६ , , स्यादात्मा नही है और अवक्तव्य है।

इन मंगों की योजना के अपेक्षाकारण के विषय में अपने प्रश्न का गौतम को जो उत्तर मिला है, वह इस प्रकार--

१. द्विप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा के आदेश से आत्मा है।

२. पर के आदेश से आत्मा नहीं है।

३ तदुभय के आदेश से अवक्तव्य है।

४. देश<sup>८३</sup> आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से। अतएव हिप्रदेशिक स्कन्ध आहमा है, और आहमा नहीं है।

 देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट है तदुभय पर्यायों से । अतएव डिप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है और अवक्तव्य है ।

्. देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट है तदुभय पर्यायों से । अतएव द्विप्रदेशिक स्कन्य आत्मा नहीं है, और अवक्तस्य है ।

पर्यायों से । अतएव डिप्रदेशिक स्कन्य आत्मा नहीं है, और अवस्त्रध्य है । इसके बाद गीतम ने त्रिप्रदेशिक स्कन्य के विषय में पैसा ही

इसके बाद गौतम ने त्रिप्रदेशिक स्कन्ध के विषय में वेसा हो। प्रक्त पूछा, उसका उत्तर निम्नलिखित मंगों में मिला—

(१)१. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्मादात्मा है।

(२)२. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्यादातमा नहीं है।

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> एक ही स्कन्य के निम्न-निम्न झंडों में विवक्ता मेव का झाश्रय सने से चौपे से झामे के सभी भंग होते हैं। इन्हों विकतादेशी भंगों को दिखाने की प्रक्रिया इस याक्य से प्रारंभ होती हैं।

- (३) ३. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्यादवक्तव्य है।
- (४)४. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्यादातमा है, और आत्मा नही है।
  - ५. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्यादात्मा है, (२) आत्माएँ नहीं हैं।
  - ६. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्यादात्माएँ (२) हैं, आत्मा नहीं है।
- (४)७ त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्यादातमा है और अवक्तव्य है।
  - निप्रदेशिक स्कन्ध स्यादातमा है और (२) अवक्तव्य हैं।
  - ६. विप्रदेशिक स्फन्ध स्याद (२) आत्माएँ है, और अवक्तव्य है।
- (६) १०. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्याद आत्मा नही है और अवक्तव्य है।
  - १८. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्यादातमा नहीं है और (२)अवक्तव्य है।
- १२. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्याद (२) आत्माएँ नही है औ अवक्तव्य है।
  - (७) १३. त्रिप्रदेशिक स्कथ स्यादात्मा है,आत्मा नही है, और अवक्तव्य है।

गीतम ने जब इन भंगों का योजना की अपेक्षाकारण पूछा, तब भगवान ने उत्तर दिया कि-

- (१) १. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा के आदेश से आत्मा है।
- (२) २. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध पर के आदेश से आत्मा नहीं है।
- (३) ३. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध तद्भय के आदेश से अवक्तव्य है।
- ं (४)४. देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट है अस-द्भावपर्यायों से। अतएव त्रिप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है, और आत्मा नहीं है।
- ५. देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से और (२) देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से । अतएव त्रिप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है और (२) आत्माएँ नहीं है।
- ६. (दा) देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से । अतएव त्रिप्रदेशिक स्कन्ध (दो) आत्माएँ है और आत्मा नहीं है।
- (५)७. देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट है तद्-भयपर्यायों से । अतएव त्रिप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है और अवक्तव्य है ।

- १५. (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं असःद्रावयर्थी से और (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं तदुभयपर्थी से । अतंष्व चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध (अनेक-२) आत्माएँ नहीं हैं और (अनेक २) अवक्तव्य हैं।
- (७) १६. देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से देश आदिष्ट है असद्भाव-पर्यायों में और देश आदिष्ट है तदुभयपर्यायों से । अतएव चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है, आत्मा नहीं है और अवक्तव्य है।
- १७. देश आदिष्ट है सङ्घावपर्यायों से देश आदिष्ट है असङ्गाव-पर्यायों से और (दो) देश आदिष्ट हैं तदुभयपर्यायों से। अतएव चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है, आतमा नहीं है, और (दो) अवक्तव्य हैं।
- १८. देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से, (दो) देश आदिष्ट हैं असद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट है तदुभयपर्यायों से। अतएव चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है, (दो) आत्माएँ नहीं हैं और अवक्तव्य है।
- १९. (दो) देश आदिष्ट हैं सद्भावपर्यायों से, देश आदिष्ट हैं असद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट हैं तदुभय पर्यायों से अतर वेश आदिष्ट हैं तदुभय पर्यायों से अतर्णव चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध (दो) आत्माएँ हैं, आरमा नहीं है, और अवक्तव्य है।

इसके बाद पंच प्रदेशिक स्कन्य के विषय में वे ही प्रश्न हैं, और भगवान का अपेक्षाओं के साथ २२ भंगों में उत्तर निम्नलिखित है—

- (१)१. पञ्चप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा के आदेश से आत्मा है।
- (२) २. पञ्चप्रदेशिक स्कन्ध पर के आदेश से आत्मा नहीं है।
- (३)३ पञ्चप्रदेशिक स्कन्ध तदुभय के आदेश से अवक्तव्य है।
- (४)४-६ चतुरंप्रदेशिक स्कन्ध के समान ।
- ७. देश (अनेक—२ या ३) आदिष्ट हैं सद्भावपर्यायों से और देश (अनेक ३ या २) आदिष्ट हैं असद्भावपर्यायों से अताप्त्र पंचप्रदेशिक स्कन्य आत्माएँ (२ या ३) हैं और आत्माएँ (३ या २) नहीं हैं।

- (५) ६-१०. चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध के समान
- ११. चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध के समान (अनेक का अर्थ प्रस्तुत ७ वें भंग के समान)
  - (६) १२-१४. चतुष्प्रदेशिक के समान
- १५. चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध के समान (अनेक का अर्थ प्रस्तुत सातर्वे भंग के समान)
- (७) १६. देश आदिष्ट है सङ्कावपर्यायों से, देश आदिष्ट है असङ्का-वपर्यायों से और देश आदिष्ट है तदुभयपर्यायों से । अतएव पंचप्रदेशिक स्कन्ध आरमा है, आरमा नहीं है और अवस्तव्य है।
- १७. देश आदिष्ट है सङ्कावपर्यायों से, देश आदिष्ट है असङ्कावपर्यायों से और (अनेक) देश आदिष्ट है तदुभयपर्यायों से। अतएष पंचप्रदेशिक स्कन्च आत्मा है, आत्मा नहीं है और (अनेक) अवकाल्य है।
- १८. देश आदिष्ट है सद्भाषपर्यायों से, (अनेक) देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट है तदुभयपर्यायों से। अतएव पंचप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है, (अनेक) आत्माएँ नहीं है और अवक्तव्य हैं।
- १६. देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से, (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं असद्भावपर्यायों से और (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं तदुभयपर्यायों से अतएव पंचप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है, (अनेक-२) आत्माएँ नहीं है और (अनेक-२) अवक्तव्य हैं।
- २०. (अनेक) देश आदिष्ट हैं सद्भावपर्यायों से, देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से, और देश आदिष्ट है सदुभयपर्यायों से। अतएव पंचप्रदेशिक स्कन्ध आत्माएँ (अनेक) हैं, आत्मा नहीं है और अवक्तव्य है।
- २१. (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं सद्भावपर्यायों से, देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से और देश (अनेक-२) आदिष्ट हैं तदुभयपर्यायों

से । अनएव पंचप्रदेशिक स्कंध (अनेक-२) आस्माएँ हैं, आत्मा नहीं है और अवक्तव्य (अनेक-२) हैं ।

२२. (अनेक २) देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से, (अनेक २) देश आदिष्ट हैं असद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट हैं तदुभयपर्यायों से अतएव पंचप्रदेशिक स्कन्य (अनेक-२) आत्माएँ हैं, आत्माएँ (अनेक-२) नहीं हैं, और अवक्तव्य है।

इसी प्रकार पद्प्रदेशिक स्कन्ध के २३ भंग होते हैं। उनमें से २२ तो पूर्ववत् हो हैं, 'किन्तु २३ वां यह है—

२३. (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं मद्भावपयीयों से, (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं असद्भावपयीयों से और (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं तदुभयपर्यायों से। अतएव पट्पदेशिक स्कन्ध (अनेक) आत्माएँ हैं, आत्माएँ नहीं है, और अवक्तव्य है।

भगवती-१२,१०.४६६

इम सूत्र के अध्ययन से हम नीचे लिखे परिणामों पर पहुंचते हैं—

- विधिक्ष और निषेधक्ष इन्ही दोनों विरोधी धर्मों का स्वीकार करने में ही स्यादाद के भंगों का उत्थान है।
- २. दो विरोधी धर्मों के आधार पर विवक्षा-भेद से शेप भंगों की रचना होती हैं।
- ३. मौलिक दो भंगों के लिए और शेप सभी भंगों के लिए अपेक्षाकारण अवस्य चाहिए। प्रत्येक भंग के लिए स्वतन्त्र दृष्टि या अपेक्षा का होना आवस्यक है। प्रत्येक भंग का स्वीकार क्यो किया जाता है, इस प्रश्न का स्पष्टीकरण जिससे हो वह अपेक्षा है, आदेश है या दृष्टि है या नय है। ऐसे आदेशों के विषय में भगवान का मन्तव्य क्या था? उसका विवेचन आगे किया जाएगा।

<sup>· 🥰</sup> प्रस्तुत में झनेक का झर्च यथायोग्य कर सेना चाहिए।

- ४. इन्ही अपेक्षाओं की सूचना के लिए प्रत्येक भंग-वाक्य में 'स्थात' ऐसा पद रखा जाता है। इसी से यह बाद स्याद्वाद कहलाता है। इस और अन्य सूत्र के आधार से इतना निश्चित है कि जिस वाक्य में साक्षात अपेक्षा का उपादान हो वहां 'स्थात' का प्रयोग नहीं किया गया है। और जहां अपेक्षा का साक्षात् उपादान नहीं है, वहां स्थात् का प्रयोग किया गया है। अतएव अपेक्षा का द्योतन करने के लिए 'स्यात्' पद का प्रयोग करना चाहिए यह मन्तव्य इस सूत्र से फलित होता है।
- ५. जैसा पहले बताया है स्याद्वाद के भंगों में से प्रथम के चार भंग की सामग्री अर्थात् चार विरोधी पक्ष तो भगवान् महावीर के सामने थे। उन्हीं पक्षों के आधार पर स्याद्वाद के प्रथम चार भंगों की योजना भगवान् ने की है। किन्तु शेष भंगों की योजना भगवान् की अपनी है, ऐसा प्रतीत होता है। शेष-भंग प्रथम के चारों का विविध रीति से सम्मेलन ही है। भंग-विद्या में कुशल भगवान् के लिए ऐसी योजना कर देना कोई कठिन बात नहीं कही जा सकती।
- ६. अवक्तव्य यह भंग तीसरा है। कुछ जैन दार्शनिकों ने इस भंग को चौया स्थान दिया है। आगम में अवक्तव्य का चौथा स्थान नहीं है। अतएव यह विचारणीय है, कि अवक्तव्य को चौथा स्थान कब से, किस ने और क्यों दिया।
- ७. स्पाद्वाद के भंगों में सभी विरोधी धर्मयुगलों को लेकर सात ही भंग होने चाहिए, न कम, न अधिक, ऐसी जो जैनदार्शनिकों ने व्यवस्था की है, वह निर्मूल नहीं है। क्योंकि त्रिप्रदेशिक स्कन्ध और उससे अधिक प्रदेशिक स्कन्धों के भंगों की संख्या जो प्रस्तुत सूत्र में दी गई है, उससे यही मालूम होता है कि मूल भंग सात वे ही हैं, जो जैन-दार्शनिकों ने अपने सप्ताभंगी के विवेचन में स्वीकृत किये हैं। जो अधिक भंग संख्या मूत्र में निदिष्ट है, वह मौलिक भंगों के भेद के कारण नहीं है, किन्तु एकवचन-बहुबचन के भेद की विवक्षा के कारण ही है। यदि वचनभेदकृत संस्थावृद्धि को निकाल दिया जाए तो मौलिक मंग सात

टप भंगों की योजना का कौशल देखना हो, तो भगवती सुत्र श०६ ७० ४ साबि देखना चाहिए।

ही रह जाते हैं। अतएव जो यह कहा जाता है, कि आगम में सप्तभंगी नहीं है, वह भ्रममूलक है।

म. सकलादेश-विकलादेश की कल्पना भी आगमिक सप्तभंगी में विद्यमान है। आगम के अनुसार प्रथम के तीन सकलादेशी भंग हैं, जबिक शेप विकलादेशी। वाद के दार्शनिकों में इस विषय को लेकर भी मतभेद हो गया दे है। ऐतिहासिक दृष्टि से गवेपणीय तो यह है, कि यह मतभेद क्यों और कब हुआ ?

## नय, आदेश या दृष्टियाँ :

सप्तभंगी के विषय में इतना जान लेने के बाद अब भगवान ने किन किन दृष्टियों के आधार पर विरोध परिहार करने का प्रयस्न किया, या एक ही धर्मी में विरोधो अनेक घर्मों का स्वीकार किया, यह जानना आवश्यक है। भगवान् महावीर ने यह देखा, कि जितने भी मत, पक्ष या दर्शन हैं, वे अपना एक विशेष पक्ष स्थापित करते हैं और विषक्ष का निरास करते हैं। भगवान ने उन सभी तत्कालीन दार्गनिकों की दृष्टियों को समभने का प्रयत्न किया। और उनको प्रतीत हुआ, कि नाना मनुष्यों के वस्तुदर्शन में जो भेद हो जाता है, उसका कारण केवल वस्तु की अनेकरूपता या अनेकान्तात्मकता ही नहीं, बल्कि नाना मनुष्यों के देखने के प्रकार की अनेकता या नानारूपता भी कारण है। इसीलिए उन्होंने सभी मतों को, दर्शनों को वस्तु रूप के दर्शन में योग्य स्थान दिया है। किसी मत विशेष का मर्वथा निरास नही किया है। निरास यदि किया है, तो इस अर्थ में कि जो एकान्त आग्रह का विष था, अपने ही पक्ष को, अपने ही मत या दर्शन को मत्य, और दूसरों के मत, दर्शन या पक्ष की मिथ्या मानने का जो कदाग्रह था, उसका निरास कर के उन मतों को एक नया रूप दिया है। प्रत्येक मनवादी कदाप्रही होकर दूसरे के मत को मिथ्या बताते थे, वे समन्वयं न कर सकने के कारण एकान्त-वाद में ही फ़रसते थे। भगवान् महाबीर ने उन्हीं के मनों को स्मीकार

<sup>&</sup>lt;sup>८६</sup> झकलंकग्रन्यत्रम टिप्पणी पृ० १४६ ।

करके उनमें से कदाग्रह का विष निकालकर सभी का समन्वय करके अनेकान्तवादरूपी संजीवनी महीपधि का निर्माण किया है।

कदाग्रह तब हां जा सकता है. जब प्रत्येक मत की सचाई की कसौटी की जाए। मतों में सचाई जिस कारण से आती है उस कारण की शोध करना और उस मत के समर्थन में उस कारण को बता देना. यही भग-वान महावीर के नमवाद, अपेक्षावाद या आदेशवाद का रहस्य है।

अतएव जैन आगमों के आधार पर उन नयों का, उन आदेशों और उन अपेक्षाओं का संकलन करना आवश्यक है, जिनको लेकर भगवान महावीर सभी सत्कालीन दर्शनों और पक्षों की सचाई तक पहेंच सके और जिनका आश्रय लेकर बाद के जैनाचार्यों ने अनेकान्तवाद के महाप्रासाद को नये नये दर्शन और पक्षों की भूमिका पर प्रतिष्ठित किया।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और माव:

एक ही वस्तु के विषय में जो नाना मतों की सप्टि होती है उसमें बप्टा की रुचि और शक्ति, दर्शन का साधन, दुश्य की दैशिक और कालिक स्थिति, द्रप्टा की दैशिक और कालिक स्थिति, दुश्य का स्थल और सुक्ष्म रूप आदि अनेक कारण हैं। ये ही कारण प्रत्येक द्रष्टा और दृश्य में प्रत्येक क्षण में विशेषाधायक होकर नाना मतों के सर्जन में निमित्त वनते हैं। उन कारणों की व्यक्तियाः गणना करना कठिन हैं। अतएव तत्कृत विदोपों का परिगणन भी असंभव है। इसी कारण से वस्तुतः सूक्ष्म विशेषताओं के कारण होने वाले नाना मतों का परि-गणन भी असंभव है। जब मतों का ही परिगणन असंभव हो, तो उन मतों के उत्थान की कारणभूत दृष्टि या अपेक्षा या नय की परिगणना तो सुतरां असंभव है। इस असंभव को ध्यान में रखकर ही भगवान महा-वीर ने सभी प्रकार की अपेक्षाओं का साधारणीकरण करने का प्रयत्न किया है। और मध्यम मार्ग से सभी प्रकार की अपेक्षाओं का वर्गीकरण चार प्रकार में किया है। ये चार प्रकार ये हैं-द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इन्हीं के आधार पर प्रत्येक वस्तु के भी चार प्रकार हो जाते हैं। अर्थात् द्रष्टा के पास चार दृष्टियां, अपेक्षाएँ, आदेश हैं, और वह

इन्हीं के आधार पर वस्तुदर्शन करता है। अभिप्राय यह है कि वस्तु का जो कुछ रूप हो, वह उन चार में से किसी एक में अवस्य समाविष्ट हो जाता है और द्रष्टा जिस किसी दृष्टि से वस्तुदर्शन करता है, उस की वह दृष्टि भी इन्हीं चारों में से किसी एक के अम्तर्गत हो जाती है।

भगवात् महावीर ने कई प्रकार के विरोधों का, इन्हों चार दृष्टियों और वस्तु के चार रूपों के आधार पर, परिहार किया है। जीव की और लोक की सांतता और अनन्तता के विरोध का परिहार इन्ही चार दृष्टियों से जैसे किया गया है, उसका वर्णन पूर्व में हो चुका है । इसी प्रकार नित्यानित्यता के विरोध का परिहार भी उन्हों से हो जाता है, वह भी उसी प्रसंग में स्पष्ट कर दिया गया है। लोक के, परमाणु के और पुद्यल के चार भेद इन्ही दृष्टियों को लेकर भगवती में किए गए हैं। परमाणु की चरमता और अचरमता के विरोध का परिहार भी इन्हीं दृष्टियों के आधार पर किया गया है ।

कभी कभी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चार दृष्टियों के स्थान में अधिक दृष्टियों भी बताई गई हैं। किन्तु विशेषतः इन चार से हो काम लिया गया है। वस्तुतः चार से अधिक दृष्टियों को बताते समय भाव के अवान्तर भेदों को ही भाव से पृषक् करके स्वतन्त्र स्थान दिया है, ऐसा अधिक अपेक्षा भेदों को देखने से स्पष्ट होता है। अतएव मध्यम-मार्ग से उक्त चार ही दृष्टियाँ मानना न्यायोचिन है।

भगवान् महावीर ने धर्मास्तिकायआदि द्रव्यों को जव-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण दृष्टि से पांच प्रकार का बताया, 'ते तब भावविशेष गुणदृष्टि को पृथक् स्थान दिया है, यह स्पष्ट है। वर्षोंकि गुण वस्तुतः भाव अर्थात् पर्याय हो है। इसी प्रकार भगवान् ने जब करण के पांच प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव के भेद से 'वताए तब वहां भी प्रयोजनवशात्

c\* go १६-२४

८८ भगवती २.१.६० १४.८.२२० । ११.१०.४२० । १४.४.४१३ । २०.४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>८९</sup> भगवतीसूत्र २.१० ।

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> भगवतीमूत्र १६.६ ।

भावविशेष भव को पृथक् स्थान दिया है, यह स्पष्ट है। इसी प्रकार जब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव और संस्थान इन छह दृष्टियों से कि तुल्यता का विचार किया है, तब वहाँ भी भावविशेष भव और सस्थान को स्वातन्त्र्य दिया गया है। अतएव वस्तुतः मध्यम मागं से चार दृष्टियां ही प्रधान रूप से भगवान् को अभिमत है, यह मानना उपयुक्त है।

उक्त चार दृष्टियों का भी संक्षेप दो नयों मे, आदेशों में या दृष्टियों में किया गया है। वे है—द्रव्यायिक अशेत प्रावाधिक । वस्तुतः देखा जाए, तो काल और देश के भेद से द्रव्यों में विशेषताएँ अवस्य होती है। किसी भी विशेषता को काल या देश—क्षेत्र से मुक्त नहीं किया जा सकता। अन्य कारणों के साथ काल और देश भी अवस्य साधारण कारण होते हैं। अतएव काल और क्षेत्र, पर्यायों के कारण होने से, यदि पर्यायों में समाविष्ट कर लिए जाएँ तव तो मूलत दो ही दृष्टियाँ रह जाती हैं—द्रव्याधिक और पर्यायाधिक। अतएव आचार्य सिद्धसेन ने यह स्पष्ट बताया है कि भगवान महावीर के प्रवचन में वस्तुतः ये ही मूल दो दृष्टियाँ हैं, और शेष सभी दृष्टियाँ इन्हीं दो की साखा-प्रशाखाएँ हैं ।

जैन आगमों में सात मूल नयों की " गणना की गई है। उन सातों के मूल में तो ये दो नय है ही, किन्तु 'जितने भी वचन मार्ग हो सकते हैं, उत्तने ही नय है', इस " सिद्धसेन के कथन को सत्य मानकर यदि असंख्य नयों की कल्पना की जाए तय भी उन सभी नयों का समावेश उन्हीं दो नयों में हो जाता है यह इन दो दृष्टिओं की व्यापकता है।

इन्हीं दो दृष्टियों के प्राधान्य से भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया या उसका संकलन जैनागमों में मिलता है। द्रव्याधिक और पर्यायाधिक

<sup>&</sup>lt;sup>९९</sup> भगवतीसुत्र १४.७ :

<sup>&</sup>lt;sup>९२</sup> भगवती ७,२.२७३ । १४.४.५१२ । १८.१० ।

<sup>&</sup>lt;sup>९3</sup> सन्मति १.३।

<sup>&</sup>lt;sup>९४</sup> श्चनुषोगद्वार सु० १५६ । स्थानांग सु० ५५२ ।

९५ सन्मति ३.४७।

११=

इन दो दृष्टियोंसे भगवान् महावीरका क्या अभिप्राय था ? यह भी भगवती के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है। नारक जीवों की शास्वतता और अंशा-श्यतता का प्रतियादन करते हुए भगवान् ने कहा है<sup>98</sup> कि अव्युच्छित्तिन-यार्थता की अपेक्षा वह शास्वत है, और व्युच्छित्तिनयार्थता की अपेक्षा से वह अशाश्वत है। इससे स्पप्ट है, कि वस्तु की नित्यता का प्रतिपादन द्रव्यदृष्टि करती है और अनित्यता का प्रतिपादन पर्याय दृष्टि । अर्थात् द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य । इसी से यह भी फलित हो जाता है कि द्रव्यायिक दृष्टि अभेदगामी है और पर्यायायिक दृष्टि भेदगामी। वर्षोकि नित्य में अभेद होता है और अनित्य में भेद। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्यदृष्टि एकत्वगामी है और पर्यायदृष्टि अनेकत्वगामी<sup>९</sup>ै वयोंकि नित्य एकरूप होता है और अनित्य वैसा नहीं। विच्छेद, कालकृत, देशकृत और वस्तुकृत होता है, और अविच्छेद भी। कालकृत विच्छिन को अनित्य, देशकृत विच्छिन्न को भिन्न और वस्तुकृत विच्छिन्न को अनेफ कहा जाता है। काल से अविच्छिन्न को नित्य, देश से अविच्छिन्न को अभिन्न और वस्तुकृत अविच्छिन्न को एक कहा जाता है। इस प्रकार द्रव्याथिक और पर्यायाथिक का क्षेत्र इतना व्यापक है, कि उसमें सभी दृष्टियो का समावेश सहज रीति से हो जाता है "।

भगवती सूत्र में पर्यायाधिक के स्थान में भावाधिक शब्द भी आता है<sup>38</sup>। जो सूचित करता है कि पर्याय और भाव एकार्थक हैं।

### वन्यायिक-प्रदेशायिक :

जिस प्रकार वस्तु को द्रव्य और पर्याय दृष्टि से देखा जाता है, उनी प्रकार द्रव्य और प्रदेश की दृष्टि में भी देखा जा सकता है — ऐसा भगवान महाबीर का मन्तव्य है। पर्याय और प्रदेश में क्यात्व्यन्तर है?

ध भगवती ७.२.२७६ ।

९० भगवती १८.१० में इक्स क्षीर पर्यायनय का स्नाध्यसण है

र्थ भगवती ७.२.२७३।

<sup>&</sup>quot; भगवता ७.५.५७२

पर भगवती १८.१०। २४.

यह विचारणोय है। एक ही द्रव्य की नाना अवस्थाओं को या एक ही द्रव्य के देशकाल कृत नानारूपों को पर्याय कहा जाता है। जब कि द्रव्य के घटक अर्थात् अवयव ही प्रदेश कहे जाते हैं। भगवान महावीर के मतानसार कल दृष्यों के प्रदेश नियत हैं और कुछ के अनियत । सभी देश और सभी काल में जीव के प्रदेश नियत है, कभी वे घटते भी नहीं और बढ़ते भी नहीं, उतने ही रहते है। यही बात धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय में भी लागू होती है। किन्तु पुद्गल स्कंघ (अवयवी) के प्रदेशों का नियम नहीं । उनमें न्यूनाधिकता होती रहती है। प्रदेश-अंश और द्रव्य-अंशी का परस्पर तादातम्य होने से एक ही वस्त द्रव्य और प्रदेशविषयक भिन्त-भिन्न दृष्टि से देखी जा सकती है। इस प्रकार देखने पर विरोधी धर्मों का समन्वय एक ही वस्त में घट जाता है।

भगवान महावीर ने अपने आप में द्रव्यद्दि, प्यायद्वाप्ट, प्रदंश-दृष्टि और गुणदृष्टि से नाना विरोधी धर्मों का समन्वय वतलाया है। और कहा है कि में एक हूँ द्रव्य दुष्टि से। दो हैं ज्ञान और दर्शन रूप दो पर्यायों की अपेक्षा से। प्रदेश दृष्टि से तो में अक्षय हूँ, अव्यय हूँ, अवस्थित हूँ। जब कि उपयोग की दृष्टि से मैं अस्थिर हूँ, क्योंकि अनेक भूत, वर्तमान और भावी परिणामों की योग्यता रखता हैं "। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तत में उन्होंने पर्यायदृष्टि से भिन्न एक प्रदेश दृष्टि को भी माना है। परन्तू प्रस्तुत स्थल में उन्होंने प्रदेश दृष्टि का उपयोग आत्मा के अक्षय, अध्यय और अवस्थित धर्मों के प्रकाशन में किया है। क्योंकि पूद्गल-प्रदेश की तरह आत्म-प्रदेश व्ययशील, अनवस्थित और क्षयी नही। आत्मप्रदेशों में कभी न्यूनाधिकता नहीं होती । इसी दृष्टिबिन्दु को सामने रखकर प्रदेश दृष्टि से आत्मा का अव्यय आदि रूप से उन्होंने वर्णन किया है।

प्रदेशार्थिक दृष्टि का एक दूसरा भी उपयोग है। द्रव्यदृष्टि से एक वस्तु में एकता ही होती है, किन्तु उसी वस्तु की अनेकता प्रदेशाधिक दृष्टि से वताई जा मकती है। क्योंकि प्रदेशों की संख्या अनेक होती है।

<sup>&</sup>quot; भगवती १८,१० I

प्रज्ञापना में द्रव्य-दृष्टि से धर्मास्तिकायको एक बताया है, और उसी को प्रदेशार्थिक दृष्टि से असंख्यातगुण भी बताया गया है। तुल्यता-अनुल्यता का विचार भी प्रदेशार्थिक और द्रव्यार्थिक की सहायता से किया गया है। जो द्रव्य द्रव्यदृष्टि से तुल्य होते हैं वे ही प्रदेशार्थिक दृष्टि से अनुल्य हो जाते हैं। जैसे धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्यदृष्टि से एक एक होने में तुल्य हैं किन्तु प्रदेशार्थिक दृष्टि से धर्म और अधर्म ही असंख्यात प्रदेशी होने से तुल्य हैं जब कि आकाश अनन्तप्रदेशी होने से अनुल्य हो जाता है। इसी प्रकार अन्य द्रव्यों में भी इन द्रव्यप्रदेश दृष्टिओं के अवलम्बन से तुल्यता-अनुल्यतारूप विरोधी धर्मों और विरोधी संस्थाओं का समन्वय भी हो जाता है?

## ओघादेश-विधानादेश

तियंसामान्य और उसके विद्योगों को व्यक्त करने के लिये जैन-सास्त्र में क्रमणः ओघ और विधान शब्द प्रयुक्त हुए हैं। किसी वस्तु का विचार इन दो दृष्टिओं से भी किया जा सकता है। कृतगुम्मादि संन्या का विचार ओघादेश और विधानादेश इन दो दृष्टिओं से भगवान महाचीर ने किया है 1921 उसी से हमें यह मूचना मिल जानी है कि इन दो दृष्टिओं का प्रयोग कब करना चाहिए। सामान्यतः यह प्रतीत होता है कि वस्तु की संख्या तथा भेदाभेद के विचार में इन दोनों दृष्टिओं का उपयोग किया जा सकता है।

व्यावहारिक और नैश्चियक नय

प्राचीन काल से दार्शनिकों में यह संवर्ष चला आता है कि वस्तु का कौन-सा रूप सत्य है—जो इन्द्रियगम्य है वह या इन्द्रियातीन अर्थात् प्रज्ञागम्य है वह ? उपनिषदों के कुछ ऋषि प्रज्ञावाद का आश्रमण करके मानते रहे कि आत्माईत ही परम तत्त्व है उसके अतिरिक्त दृश्यमान सब शब्दमात्र है, विकारमात्र है या नाममात्र है "

प्रशापना-पद ३. सूत्र ४४-४६ । भगवती. २४.४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>१९२</sup> भगवती २४.४ ।

<sup>3</sup>º3 Constructive survey of Upanishadic Philosophy p. 227.

उसमें कोई तथ्य नहीं। िकन्तु उस समय भी सभी ऋषियों का यह मत नहीं था। चार्वाक या भौतिकवादी नो इन्द्रियगम्य वस्तु को ही परमतत्त्व-रूप से स्थापित करते रहे। इस प्रकार प्रज्ञा या इन्द्रिय के प्राधान्य को लेकर दार्वानिकों में विरोध चल रहा था। इसी विरोध का समन्वय भगवान् महावीर ने व्यावहारिक और नैश्चिक नयों की परिकल्पना कर के किया है। अपने-अपने क्षेत्र में ये दोनो नय सत्य है। व्यावहारिक सभी मिथ्या ही है या नैश्चिक हो सत्य है, ऐसा भगवान् को मान्य नहीं है। भगवान् का अभिप्राय यह है कि व्यवहार में लोक इन्द्रियों के दर्शन की प्रधानता से वस्तु के स्थूल रूप का निर्णय करते है, और अपना निर्वाध व्यवहार चलाते हैं अतएव वह लौकिक नय है। पर स्थूल रूप के अलावा वस्तु का सुक्ष्मरूप भी होता है, जो इन्द्रियगम्य न होकर केवल प्रज्ञागम्य है। यहो प्रज्ञामार्ग नैश्चिक नय है। इन दोनों नयों के द्वारा ही वस्तु का सम्पूर्ण दर्शन होता है।

गौतम ने भगवान् महावीर से पूछा, कि भन्ते ? फाणित—प्रवाही
गुड़ में कितने वर्ण गन्ध रस और स्पर्ध होते हैं ? इमके उत्तर में उन्होंने
कहा, कि गौतम ! मैं इस प्रक्त का उत्तर दो नयों से देता हूँ—स्यावहारिक्तय की अपेक्षा से तो यह मधुर कहा जाता है। पर नैरचियक नय
से वह पाँच वर्ण, दोगन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्शों से गुक्त है। भ्रमर
के विषय में भी उनका कथन है, कि स्यावहारिक दृष्टि से भ्रमर कृष्ण है,
पर नैरचियक दृष्टि से उसमें पाँचों वर्ण, दोनों गन्ध, पांचों रस और आठों
स्पर्श होते हैं। इसी प्रकार उन्होंने उक्त प्रसंग में अनेक विषयों को लेकस्ववहार और निरचय नय से उनका विरुत्तेषण किया है। 108

आगे के जैनाचार्यों ने व्यवहार-निश्चय नय का तत्त्वज्ञान के अनेक विषयों में प्रयोग किया है, इतना ही नहीं, बल्कि तत्त्वज्ञान के अतिरिक्त आचार के अनेक विषयों में भी इन नयों का उपयोग कर के विरोध-परिहार किया है।

जब तक उक्त सभी प्रकार के नयों को न समक्रा जाए तब तक अनेकान्तवाद का समर्थन होना कठिन है। अतएव भगवान् ने अपने भिक्त भगवती १ द.६। मन्तव्यों के समर्थन में नाना नयो का प्रयोग करके शिष्यों को अनेकान्त-वाद हृदयंगम करा दिया है। ये ही नय अनेकान्तवादरूपी महाप्रासाद की आधार-शिला है, यह कहा जाए तो अनुचित न होगा।

## नाम-स्थापना-द्रव्य एवं भाव :

जैन सूत्रों की व्याख्या-विधि अनुयोगडार-सूत्र में बताई गई है।
यह विधि कितनी प्राचीन है, इसके विषय में निश्चित कुछ फहा नहीं जा
सकता। किन्तु अनुयोगद्वार के परिणीलनकर्ता को इतना तो स्पष्ट हो ही
जाता है कि व्याख्या-विधि का अनुयोगढारगतरूप स्थिर होने में पर्याद्व समय व्यनीन हुआ होगा। यह विधि स्वयं भगवान् महावीर की देन है
या पूर्ववर्ती ? इस विषय में इतना ही निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि पूर्ववर्ती न हो तब भी—उनके समय में उस विधि का एक निश्चित रूप बन गया था। अनुयोग या व्याख्या के द्वारों के वर्णन में नाम, स्थापना द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपों का वर्णन आता है। यद्यपि नयों की नरह निक्षेप भी अनेक हैं, तथापि अधिकांश में उक्त चार निक्षेपों को ही प्राधान्य दिया गया है—

"जस्य य जं जाणेज्ञा निवसेवं निवसिवं निरयसेसं । जस्य वि य न जाणिज्ञा चाउवकं निविश्वं तस्य ॥" यनुयोगद्वार घ

अतएव दन्हीं चार निक्षेपों का उपदेश भगयान् महावीर ने दिया होगा, यह प्रनीत होता है। अनुयोगद्वार-सूत्र में तो निक्षेपों के विषय में पर्याप्त विवेचन है, किन्तु वह गणघरकृत नहीं समक्ता जाता। गणघरकृत अंगों में से स्थानांग-सूत्र में 'सर्व' के जो प्रकार गिनाए हैं, वे सूचित करते हैं कि निक्षेपों का उपदेश स्वयं भगवान् महावीर ने दिया होगा—

"धत्तारि सब्बा पत्रत्ता-नामसब्बए ठबणसब्बए झाएससम्बए निरबसेससस्बय्" स्थानाग २८६

प्रस्तुत सूत्र में नर्व के निलंप बनाए गए हैं। उनमें नाम और स्थापना निक्षेपों को तो शब्दनः तथा द्रव्य और भाग को अर्थतः यतामा है। द्रव्य का अर्थ उपचार या अप्रधान होता है, और आदेश का अर्थ भो वही है। अतएव 'द्रव्यसर्व' न कह करके 'आदेश सर्व'' कहा। सर्व शब्द का तात्पर्यार्थ निरवशेष है। भावनिक्षेप नात्पर्यग्राही है। अतएव 'भाव सर्व' कहने के बजाय 'निरवशेष मर्व' कहा गया है।

अत्तर्व निक्षेपों ने भगवान् के मौलिक उपदेशों में स्थान पाया है, यह कहा जा सकता है।

गब्द व्यवहार तो हम करते है, क्योंकि इसके त्रिना हमारा काम चलता नहीं। किन्तु कभी ऐसा हो जाना है कि इन्हीं शब्दों के ठीक अर्थ को-वक्ता के विवक्षित अर्थ को न समभने से बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसी अनर्थका निवारण निक्षेप-विद्या के द्वारा भगवान महाबीर ने किया है। निक्षोप का अर्थ है-अर्थनिरूपण पद्धति। भगवान् महावीर ने शब्दों के प्रयोगों को चार प्रकार के अर्थों मे विभक्त कर दिया है— नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । प्रत्येक शब्द का व्यूत्पत्तिसिद्ध एक अर्थ होता है, किन्तु तक्ता सदा उसी व्युत्पित्तसिद्ध अर्थ की विवक्षा करता हीं है, यह बान व्यवहार में देखो नहीं जाती ! इन्द्रशब्द का व्युत्पत्तिसिद्ध अर्थ कुछ भी हो, किन्तू यदि उस अर्थकी उपेक्षा करके जिस किसी वस्तु में संकेत किया जाए कि यह इन्द्र है तो वहाँ इन्द्र शब्द का प्रयोग किसी ब्युत्पत्तिमिद्ध अर्थ के बोध के लिए नही किन्तु नाममात्र का निर्देश करने के लिए हुआ है। अतएव वहाँ उन्द्र शब्द का अर्थ नाम उन्द्र है। यह नाम निक्षेप है।<sup>९०६</sup> इन्द्र की मूर्तिको जो इन्द्र कहा जाता है, वहाँ केवल नाम नही, किन्तु वह मूर्ति इन्द्र का प्रतिनिधित्व करती है ऐसा ही भाव वक्ता को विवक्षित है। अतएव वह स्थापना इन्द्र है। यह दूसरा स्थापना निक्षेप है । " इन दोनों निक्षेपों में शब्द के ब्युत्पित्तिसिद्धं

१०० भद्रवाहु, जिनभद्र और यतिवृषभ के उल्लेखों से यह भी प्रतीत होता है कि निक्षेपों में 'ब्रादेश' यह एक द्रव्य से स्वतन्त्र निक्षेप भी था। यदि सूत्रकार को यही प्रभिन्नेत हो, तो प्रस्तुत सूत्र में इथ्य निक्षेप उल्लिखित नहीं है, यह समभना चाहिए। जययवला पु० २८३।

<sup>&</sup>lt;sup>१९द</sup> ''यह स्तुनोऽभिधानं स्थितमन्यार्थे तबर्थनिरपेक्षं । पर्यायानभिधेयं च नाम याहच्छिकं च तथा ॥'' ब्रानु० टी० पृ० ११ ।

<sup>&</sup>lt;sup>१००</sup> "यत्तु तदर्यविषुक्त तदिभिष्रायेण यच तत्करणि । लेप्यादिकर्म तत् स्पा-पनिति कियतेल्पकालं च ॥" अनु० टी० १२ ।

अर्थ की उपेक्षा की गई है, यह स्पष्ट है। द्रव्य निक्षेप का विषय द्रव्य होना है अर्थात भूत और भावि-पर्थामों में जो अनुयायी द्रव्य है उसी की विवक्षा से जो व्यवहार किया जाता है, वह द्रव्य निक्षेप है। जैसे कोई जीव इन्द्र होकर मनुष्य हुआ या मरकर मनुष्य से इन्द्र होगा तब वर्तमान मनुष्य अवस्था को इन्द्र कहना यह द्रव्य इन्द्र है। इन्द्रभावापन्न जो जीव द्रव्य था वही अभी मनुष्यक्ष है अताएव उसे मनुष्य न कह करके इन्द्र कहा गया है। या भविष्य में इन्द्रभावापित्त के योग्य भी यही मनुष्य है, ऐसा समफ कर भी उसे इन्द्र कहना यह द्रव्य निक्षेप है। वचन व्यवहार में जो हम कार्य में कारण का या कारण में कार्य का उपचार करके जो औपचारिक प्रयोग करते हैं. वे सभी द्रव्यान्तर्गत हैं। । "

ब्युत्पत्तिसिद्ध अर्थ उस शब्द का भाव निक्षेप है। परमैन्वर्य संपन्न जीव भाव इन्द्र है अर्थात यथार्थ इन्द्र है।<sup>५०९</sup>

वस्तुत: जुदे-जुदे शब्द व्यवहारों के कारण जो विरोधी अर्थ उपस्थित होते हैं, उन सभी अर्थों की विवक्षा को समभना और अपने इष्ट अर्थ का बोध करना-कराना, इसीके लिए ही भगवान ने निक्षेपों की योजना की है यह स्पष्ट है।

जैनदार्द्वानिकों ने इस निक्षेपतत्त्व को भी नयों की तरह विकसित किया है। और इन निक्षेपों के सहारे शब्दाईतवाद बादि विरोधी वादों का समन्वय करने का प्रयस्त भी किया है।

žž

१९८ "मूतस्य भाविनो वा भावस्य हि कारणं तु यत्सीके । तत् इत्यं तत्त्वकः सचेतनाचेतनं कपितम् ॥ सनुर टीर पृष्ट १४ ।

भावो विवक्षितिक्रयाज्नुमूर्तियुक्तो हि व समाव्यातः । सर्वतं रिग्डाहिः

प्रमाण खण्ड



## ज्ञान-चर्चा की जैनदृष्टि:

जैन आगमों में अद्वैत्तवादियों की तरह जगत् को वस्तु और अवस्तु—माया में तो विभक्त नहीं किया है, किन्तु संसार की प्रत्येक वस्तु में स्वभाव और विभाव सन्तिहत है, यह प्रतिपादित किया है। वस्तु का परानक्षेप जो रूप है, वह स्वभाव है, जैसे आत्मा का चैतन्य, जान, सुख आदि, और पुद्गल की जडता। किसी भी काल में आत्मा जान या चेतना रहित नहीं और पुद्गल में जड़ता भी त्रिकालावाधित है। वस्तु का जो परसापेक्षरूप है, वह विभाव है, जैसे आत्मा का मनुष्यत्व, देवत्व आदि और पुद्गल का धारीररूप परिणाम। मनुष्य को हम न तो कोरा आत्मा ही कह सकते है और न कोरा पुद्गल ही। इसी तरह धरीर भी केवल पुद्गलरूप नहीं कहा जा सकता। आत्मा का मनुष्यरूप होना परसापेक्ष है और पुद्गल का धारीररूप होना भी परसापेक्ष है। अतः आत्मा का मनुष्यरूप और पुद्गल का धारीररूप ये दोनों कमशः आत्मा और पुद्गल के विभाव हैं।

स्वभाव ही सत्य है और विभाव मिथ्या है, जैनों ने कभी यह
प्रतिपादित नहीं किया। क्योंकि उनके मत में त्रिकालावाधित वस्तु ही
सत्य है, ऐसा एकान्त नहीं। प्रत्येक वस्तु चाहे वह अपने स्वभाव में ही
स्थित हो, या विभाव में स्थित हो सत्य है। हां, तद्विपयक हमारा ज्ञान
मिथ्या हो सकता है, लेकिन वह भी तब, जब हम स्वभाव को विभाव
समर्के या विभाव को स्वभाव। तत् में अतत् का ज्ञान होने पर ही
ज्ञान में मिथ्यात्व की संभावना रहती है।

विज्ञानवादी वौद्धों ने प्रत्यक्ष ज्ञान को वस्तुग्राहक और साक्षात्का-रात्मक तथा इतर ज्ञानों को अवस्तुग्राहक, भ्रामक, अस्पष्ट और असाक्षात्कारात्मक मानां है। जैनागमों में इन्द्रियनिरपेक्ष एवं केवल आत्मसापेक्ष ज्ञान को ही साक्षात्कारात्मक प्रत्यक्ष कहा गया है, और क्र इन्द्रियमापेक ज्ञानों को असाक्षास्कारात्मक और परोक्ष माना गया है। जैनदृष्टि से प्रत्यक्ष हो वस्तु के स्वभाव और विभाव का साधात्कार कर सकता है, और वस्तु का विभाव ने पृथक् जो स्वभाव है, उसका स्पप्ट पता लगा सकता है। इन्द्रियमापेक्ष ज्ञान में यह कभी संभव नही. कि वह किसी वस्तु का साधात्कार कर सके और किसी वस्तु के स्वभाव को विभाव से पृथक् कर उसको म्पप्ट जान सके, लेकिन इसका मनतव जैन मनानुसार यह कभी नही, कि इन्द्रियसापेक्ष ज्ञान भ्रम है। विज्ञानवादी बौद्धों ने तो परोक्ष ज्ञानों को अवस्तुग्राहक होने से भ्रम ही कहा है, किन्तु जैनाचार्यों ने वैमा नहीं माना। वयोंकि उनके मत में विभाव भी वस्तु का परिणाम है। अतएव वह भी वस्तु का एक स्प है। अतः उसका ग्राहकज्ञान भ्रम नहीं कहा जा सकता। वह अस्पप्ट हो सकता है, साक्षात्काररूप न भी हो, तब भी वस्तु-स्पर्शी तो है ही।

भगवान् महावीर से लेकर उपाध्याय यन्नोविजय तक के साहित्य की देखने से यही पता लगता है, कि जैनों की ज्ञान-चर्चों में उपर्युक्त मुख्य सिद्धान्त की कभी उपेक्षा नहीं की गई, बिल्क यों कहना चाहिए कि ज्ञान की जो कुछ चर्ची हुई है, वह उसी मध्यविन्दु के आए-पास ही हुई है। उपर्युक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन प्राचीन काल के आगमों से लेकर अब तक के जैन-साहित्य में अविच्छिन्त एप में होता चला आया है।

आया हा

# आगम में ज्ञानचर्चा के विकास की भूमिकाएँ:

षञ्च ज्ञानचर्चा जैन परंपरा में भगवान महावीर से भी गृहें होती थी, इसका प्रमाण राजप्रत्नीय सूत्र में है। जगवान महावीर ने अपने मुख से जतीत में होने वाले केडीकुमार श्रमण का यूत्तान्त राज-प्रदनीय में कहा है। बास्त्रकार ने केडीकुमार के मुग में निम्न सक्य कहलवाया है—

"एवं सु पएसी घन्हं समगाणं निर्माधारं पंचविहे माणे पण्नोतेनाहर ग्रामिनियोहियनाणे सुयनाणे घोहियाले मनपत्रज्ञवनाणे केवसनामे (सू॰ १६४)

इस वाक्य से स्पष्ट फलित यह होता है कि कम से नाम उनत

आगम के संकलनकर्ता के मत से भगवान् महावीर से पहले भी श्रमणों में पांच जानों की मान्यता थी। उनकी यह मान्यता निर्मूल भी नहीं। उत्तराध्ययन के २३वें अध्ययन से स्पष्ट है, कि भगवान् महावीर ने आचार-विषयक कुछ संशोधनों के अतिरिक्त पार्श्वनाथ के तत्त्वज्ञान में विशेष संशोधन नहीं किया। यदि भगवान् महावीर ने तत्त्वज्ञान में भी कुछ नयी कल्पनाएँ की होती, तो उनका निरूपण भी उत्तराध्ययन में आवश्यक ही होता।

आगमों में पांच जानों के भेदोपभेदों का जो वर्णन है, कर्मशास्त्र में जानावरणीय के जो भेदोपभेदों का वर्णन है, जीवमार्गणाओं में पांच जानों की जो घटना वर्णित है, तथा पूर्वगत में जानों का स्वतन्त्र निरूपण करने वाला जो जानप्रवाद-पूर्व है, इन सबसे यही फलित होता है कि पंच-जान की चर्चा यह भगवान महावीर ने नयी नहीं शुरू की है, किन्तु पूर्व परंपरा से जो चली आती थी, उसको हो स्वीकार कर उसे आमे बढ़ाया है।

इस ज्ञान-चर्चा के विकासक्रम को आगम के ही आधार पर देखना हो, तो उनकी तीन भूमिकाएँ हमें स्पष्ट दीखती हैं—

- प्रथम भूमिका तो वह है, जिसमें ज्ञानों को पांच भेदों में ही विभक्त किया गया है।
- २. दितीय भूमिका में ज्ञानों को प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो मेदों में विभक्त करके पांच ज्ञानों में से मित और श्रुत को परोक्षान्तर्गत और शेष अविध, मनःपर्यंग और केवल को प्रत्यक्ष में अन्तर्गत किया गया है। इस भूमिका में लोकानुसरण करके इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष को अर्थात् इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष को अर्थात् इन्द्रियजन्म निको प्रत्यक्ष में स्थान नहीं दिया है, किन्तु जैन सिद्धांत के अनुसार जो ज्ञान आत्ममात्रसापेक्ष हैं, उन्हें ही प्रत्यक्ष में स्थान दिया गया है। और जो ज्ञान आत्ममात्र के अतिरिक्त अन्य साधनों की भी अपेक्षा रखते है, उनका समावेश परोक्ष में किया गया है। यही कारण है, कि इन्द्रियजन्य ज्ञान जिसे जैनेतर सभी दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष कहा है, प्रत्यक्षान्तर्गत नहीं माना गया है।

- तृतीय भूमिका में इन्द्रियजन्य जानों को प्रत्यक्ष और परोध उभय में स्थान दिया गया है। इस भूमिका में लोकानुगरण स्पष्ट है।
- प्रथम भूमिका के अनुसार ज्ञान का वर्णन हमें भगवती-मूप में (८८-२.३१७) मिलता है। उसके अनुसार ज्ञानों की निम्न सूचित नकरों के अनुसार विभक्त किया गया है—



सूत्रकार ने आगे का वर्णन राजप्रश्नीय से पूर्ण कर लेने की मूचना दी है, और राजप्रश्नीय को (सूत्र १६५) देखने पर मालूम होता है, कि उसमें पूर्वोक्त नकरों में सूचित कयन के अलावा अवग्रह के दो भेदों का कथन करके शेष की पूर्ति नन्दीसूत्र से कर लेने की सूचना दो है।

सार यही है कि दोप वर्णन नन्दी के अनुसार होते हुए भी अन्तर यह है कि इस भूमिका में नन्दीभूत्र के प्रारंभ में कथित प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदों का जिक नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि नन्दी की तरह इसमें आभितिबोध के श्रुतिनःस्त और अश्रुतिनःस्त ऐसे दी भेदों को भी स्थान नहीं है। इसी से कहाजा सकता है, कि यह पर्णन प्रापीन भूमिका का है।

२. स्थानांग-गत ज्ञान-चर्चा दितीयभूमिका की प्रतिनिधि है। उसमें ज्ञान की प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो भेदों में विभक्त करके उन्हीं दो में पंच ज्ञानों की योजना की गई है—

इस नक्तों में यह स्पष्ट है कि झान के मुख्य दो भेद निए गए हैं, पांच नहीं,। पांच झानों को तो उन दो मेद-प्रत्यक्ष और परोझ के प्रभेद रूप से गिना है। यह स्पष्ट ही प्राथमिक सूमिका का विकास है।

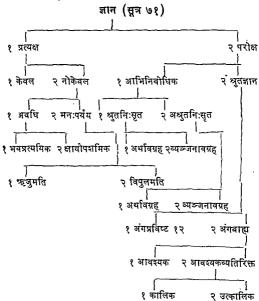

इसी भूमिका के आधार पर जमास्वाति ने भी प्रमाणों को प्रत्यक्ष और परोक्ष में विभक्त करके उन्हीं दो में पंच ज्ञानों का समावेश किया है।

वाद में होने वाले जनताकिकों ने प्रत्यक्ष के दो भेद बताए हैं— विकल और सकले । केवल का अर्थ होता है सर्व—सकल और नो केवल का अर्थ होता है, असर्व-विकल । अतएव ताकिकों के उक्त वर्गीकरण का मूल स्थानांग जितना तो पुराना मानना ही चाहिए ।

<sup>ै</sup> प्रमाणन० २.२०।

यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने के योग्य है। स्थानांग में श्रुतनिःसृत के भेदरूप से व्यञ्जनायग्रह और अर्थावग्रह ये दो बनाये हैं। यस्त्रतः वहाँ इस प्रकार कहना प्राप्त था—



किन्तु स्थानांग में द्वितीय स्थानक का प्रकरण होने से दो-दो बातें गिनाना चाहिए ऐसा समभक्तर अवग्रह, ईहा आदि चार भेदों को छोड़कर सीधे अवग्रह के दो भेद ही गिनाये गये हैं।

एक दूसरी बात की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। अश्रुतिः— सृत के भेदरूप से भी व्यञ्जनायग्रह और अर्थायग्रह को गिना है, पिन्सु वहाँ टीकाकार के मत से यह चाहिए—



औत्पत्तिकी आदि भार बुद्धियाँ मानस होने से उनमें स्पंतरा-यग्रह का संभव नहीं । अनुगव मूलकार का कथन इन्द्रियजनम् अधूननिः सृत की अपेक्षा से द्वितीय स्थानक के अनुकूल हुआ है, यह टीकाकार का स्पप्टीकरण है। िकन्तु यहाँ प्रध्न है िक क्या अश्रुतिनःसृत में औरपत्तिकी आदि के अतिरिक्त इन्द्रियजज्ञानों का समावेश साधार है? और यह भी प्रध्न है िक आभिनिवोधिक के श्रुतिनःसृत और अश्रुतिनःसृत ये भेद क्या प्राचीन हैं? यानी क्या ऐसा भेद प्रथम भूमिका के समय होता था?

नन्दी. मूत्र जो कि मात्र ज्ञान की ही विस्तृत चर्चा करने के लिए वना है, उसमें श्रुनिः सृतमित के ही अवग्रह आदि चार भेद है। और अध्युतिनः सृत के भेदरूप से चार बुद्धियों की गिना दिया गया है। उसमें इन्द्रियज अध्युतिनः सृत को कोई स्थान नहीं है। अतएव टीकाकार का स्पप्टीकरण कि अध्युतिनः सृत के वे दो भेद इन्द्रियज अध्युतिनः सृत की अपेक्षा से समफना चाहिए, नन्दी सुत्र नुकुल नहीं किन्तु किल्पत है। मित्रजान के ध्रुतिनः सृत और अध्युतिनः सृत ऐसे दो भेद भी प्राचीन नही। दिगम्बरीय वाङ्मय में मित्र के ऐसे दो भेद करने की प्रथा नहीं। आवश्यक निर्युक्ति के ज्ञानवर्णन में भी मित्र के उन दोनों भेदों ने स्थान नहीं गया है।

आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वार्थसूत्र में भी उन दोनों भेदों का उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि स्वयं नन्दीकार ने नन्दी में मित के श्रुतनिःसृत और अश्रुतिनःसृत ये दो भेद तो किए हैं, तथापि मितज्ञान को पुरानी परम्परा के अनुसार अठाईस भेदवाला ही कहा है उससे भी यही सूचित होता है, कि औत्पत्तिकी आदि बुद्धियों का मित में समाविष्ट करने के लिए ही उन्होंने मित के दो भेद तो किए पर प्राचीन परंपरा में मित में उनका स्थान न होने से नन्दीकार ने उसे २६ भेदभिन्न ही कहा। अन्यथा उन चार बुद्धियों को मिलामे से तो वह ३२ भेद भिन्न ही हो जाता है।

र "एवं घट्ठावीसइविहस्त ग्राभिणिबोहियनाणस्स" इत्यादि नन्दी० ३५ ।

हिमानांग में ये दो मेव मिलते हैं। किन्तु वह नन्दोप्रभावित हो तो कोई आदचर नहीं।

३. तृतीय भूमिका नन्दी मूत्र-गत ज्ञानचर्चा में स्यक्त होती है-वह इस प्रकार-



अंक्ति नक्यों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि सर्वप्रमा गत्ये जानों को पांच नेद में विभक्त करके मंक्षेप में उन्हीं को प्रस्तक और परोक्ष ऐसे दो भेदों में विभक्त किया गया है। स्थानांग में विशेषता यह है कि इसमें इन्द्रियजस्य पांच मनिवानों का स्थान प्रस्ता और परोक्ष उभय में है। क्योंकि जैनेतर सभी दर्शनों ने इन्द्रियजस्य जानों को परोक्ष नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष माना है, उनको प्रत्यक्ष में स्थान देकर उस मौक्षिक मत का समन्यय करना भी नन्दीकार को अधिप्रेत पा। आधार्य जिनमद्भ ने इस समन्यय को लक्ष्य में रसकर ही स्पष्टीकरण किया है कि

वस्ततः इन्द्रियज प्रत्यक्ष को सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष कहना चाहिए । अर्थात् लोकव्यवहार के अनुरोध से ही इन्द्रियज मित की प्रत्यक्ष कहा गया है। वस्तुतः वह परोक्ष ही है। क्योंकि प्रत्यक्ष-कोटि में परमार्थतः आत्म-मात्र मापेक्ष ऐसे अवधि, मन:पर्यंय और केवल ये तीन ही है। अतः इस भिमका में जानों का प्रत्यक्ष-परोक्षत्व व्यवहार इस प्रकार स्थिर हुआ-

- अविधि. मन पर्यय और केवल पारमाधिक प्रत्यक्ष हैं।
- २. श्रन परोक्ष ही है।
- इन्दियजन्य मतिज्ञान पारमाथिक दिष्ट से परोक्ष है और व्यावहारिक दुष्टि से प्रत्यक्ष है।
  - ४. मनोजन्य मतिज्ञान परोक्ष ही है।

आचार्य अकलंक ने तथा तदनुसारी अन्य जैनाचार्यों ने प्रत्यक्ष के सांच्यावहारिक और पारमार्थिक ऐसे जो दो भेद किए है सो उनकी नयी सुभ नहीं है। किन्तू उसका मुल नन्दीसूत्र और उसके जिनभद्रकृत स्पप्टीकरण में है।

### ज्ञान-चर्चा का प्रमाण-चर्चा से स्वातन्त्रय

पंच ज्ञानचर्चा के क्रमिक विकास की उक्त तीनों आगमिक भूमिका की एक खास विशेषता यह रही है कि इनमें ज्ञानचर्चा के साथ इतर दर्शनों में प्रसिद्ध प्रमाणचर्चा का कोई सम्बन्ध या समन्वय स्थापित नहीं किया गया है। इन ज्ञानों में ही सम्यक्तव और मिध्यात्व के भेद के द्वारा जैनागमिकों ने वही प्रयोजन सिद्ध किया है जो दसरों ने प्रमाण और अप्रमाण के विभाग के द्वारा सिद्ध किया है। अर्थात आगमिकों ने प्रमाण या अप्रमाण ऐसे विशेषण विना दिए ही प्रथम के तीनों में अज्ञान-विपर्यय-मिथ्यात्व की तथा सम्यक्त्व की संभावना मानी है और अन्तिम दो में एकान्त सम्यक्त्व ही वतलाया है। इस प्रकार ज्ञानों को प्रमाण या अप्रमाण न कह करके भी उन विशेषणों का प्रयोजन तो दूसरी तरह से निष्पन्न कर ही दिया है।

 <sup>&</sup>quot;एगन्सेण परोक्खं लिगियमोहाइयं च पच्चक्छं । इन्दियमणोभवं जं तं संववहारपञ्चक्लं ।" विशेषा० ६५ स्रौर इसकी स्वीपन्नवृत्ति ।

जैन आगमिक आचार्य प्रमाणाप्रमाणचर्चा, जो दूसरे दार्जनिकों से चलती थी, उमसे सर्वथा अनिभा नो ये ही नहीं किन्तु ये उस मर्ना को अपनी मौलिक और स्वतन्त्र ऐसी ज्ञानचर्चा से पृथक् ही रसते थे। जब आगमों में ज्ञान का वर्णन आता है, तब प्रमाणों या अप्रमाणों में उन ज्ञानों का क्या सम्बन्ध है उसे बताने का प्रयत्न नहीं किया है। और जब प्रमाणों की चर्चा आती है तब, किसी प्रमाण को ज्ञान यहते हुए भी आगम प्रसिद्ध पौच ज्ञानों का समावेश और समन्वय उसमें विस प्रकार है, यह भी नहीं बनाया है इससे फलित यही होता है कि आगमिकों ने जैनदास्त्रप्रसिद्ध ज्ञानचर्चा और दर्गनान्तर प्रसिद्ध प्रमाणवर्ग का समन्यय करने का प्रयत्न नहीं किया—दोनों चर्चा का पार्थन्य ही रना। आगे के वक्तव्य से यह बात स्पष्ट हो जाएगी।

### जैन आगमों में प्रमाण-चर्चा :

प्रमाण के भेद--जैन आगमों में प्रमाणचर्या ज्ञानवर्णा में स्थान्य रूप से आती है। प्रायः यह देखा गया है कि आगमों में प्रमाणचर्या के प्रसंग में नैयायिकादिसंमत चार प्रमाणों का उल्लेख आता है। कहीं-यही तीन प्रमाणों का भी उल्लेख है।

भगवनी सूत्र (४.३.१६१-१६२) में गीतम गणधर और भगवान् महाबीर के संवाद में गीतम ने भगवान् से पूछा कि जैंगे देगछ जानी अंतकर या अंतिम झरीरी को जानते हैं, वैसे ही गया छबस्य भी जानते हैं ? इसके उत्तर में भगवान् ने कहा है कि—

"गोपमा घो तिबाहु समहु । सोध्या जार्जान पात्रति प्रमापती दा । से दि सं सोध्या ? केवसिस्स या क्वेसिसावयस्य या केवसिसाव्याप्य वा क्वेसिसव्याग्यान था केवसिस्वासियाए था " से सं सोध्या । से कि सं प्रमापी ? प्रमापी वर्षाव्यहे प्रमानी— सं जहा पष्टवस्त्र धानुमाणे घोषामे द्वागमे जहा अनुघोगहारे सहा नेपाय प्रमान्" भगवती सुत्र १.व.१६१—१६२ ।

प्रस्तुत में स्पष्ट है, कि यांच जानों के प्राधार पर उत्तर न देवर मुख्य रूप में प्रमाण की दृष्टि से उत्तर दिया गया है। सोच्या पर ने श्रतज्ञान की लिया जाए की विकल्प ने अन्य जानों की नेवर के जवार दिया जा सकता था। किन्तु ऐसा न करके पर-दर्शन में प्रसिद्ध प्रमाणों का आश्रय लेकर के उत्तर दिया गया है। यह सूचित करता है कि जैनेतरों में प्रसिद्ध प्रमाणों से शास्त्रकार अनिभन्न नहीं थे और वे स्वसंमन ज्ञानों की तरह प्रमाणों को भी ज्ञष्ति में स्वतन्त्र साधन मानते थे।

स्थानांगसूत्र में प्रमाण शब्द के स्थान में हेतु शब्द का प्रयोग भी मिलता है। क्रीन के साधनभूत होने से प्रत्यक्षादिको हेतु शब्द से व्यवहृत करने में औचित्यमंग भी नहीं है।

"श्रहवा हेऊ चउब्विहे पण्णत्ते, तजहा पश्चवक्षे श्रणुमाणे श्रोवस्मे श्रागमे ।" स्थानांगसुरु ३३८ ।

चरक में भी प्रमाणों का निर्देश हेतू शब्द से हआ है--

''श्रय हेतुः—हेतुर्नाम उपलब्धिकारणं तत् प्रत्यक्षमनुमानमंतिह्यभीपध्यमिति । एमिहॅनुभिगंदुपराभ्यते तत् तत्त्वमिति ।'' चरक० विमानस्थान ग्र० ५ स० ३३ ।

ज्पायहृदय मे भी चार प्रमाणों को हेतु कहा गया है—पृ० १४

स्थानांग में ऐतिह्य के स्थान में आगम है, किन्तु चरक में ऐतिह्य को आगम ही कहा है अतएव दोनों में कोई अंतर नही—'ऐतिह्यं नामाप्तोपदेशो वेदादि:" वही सू० ४१।

अन्यत्र जैनिनिक्षेप पद्धति के अनुसार प्रमाण के चार भेद भी दिखाए गए हैं।

प्रस्तुत सूत्र में प्रमाण शब्द का अतिविस्तृत अर्थ लेकर ही उसकें चार मेदों का परिगणन किया गया है। स्पष्ट है कि इसमें दूसरे दार्ण-निकों की तरह केवल प्रमेय साधक तीन, चार या छह आदि प्रमाणों का ही समावेश नहीं है, किन्तु ब्याकरण कोपादि से सिद्ध प्रमाण शब्द के यावत अर्थों का समावेश करने का प्रयत्न है। स्थानांग मूल सूत्र में उक्त भेदों की परिगणना के अलावा विशेष कुछ नहीं कहा गया है, किन्तु अन्यत्र उसका विस्तृत वर्णन है, जिसके विषय में आगे हम कुछ कहेंगे। चरक में वादमार्ग पदों में एक स्वतंत्र ब्यवसाय पद है।

"प्रम व्यवसाय: व्यवसायो नाम निरुवयः" विमानस्थान प्र० ८ गृ० ४० । सिद्धसेन से लेकर सभी जैनतार्किकों ने प्रमाण को स्वपर, व्यवसायि माना है। वार्तिककार शास्त्र्याचार्य ने न्यायावनारमत अवभाग शहर का अर्थ करते हुए कहा है कि—

"ग्रवभासो व्यवसायो न तु प्रहणमात्रकष्" का० ३ ।

अवलंकआदि सभी लाकिकों ने प्रमाण लक्षण में 'व्यवसाय' पद को स्थान दिया है और प्रमाण को व्यवसायात्मक' माना है। यह कोई आक्रिसक बात नहीं। न्यायमूत्र में प्रत्यक्ष को व्यवसायात्मक कहा है। सांस्थकारिका में भी प्रत्यक्ष को अध्यवसाय रूप कहा है। इसी प्रकार जैन आगमों में भी प्रमाण को व्यवसाय घटद से व्यवहृत करने की प्रथा का स्पष्ट दर्शन निम्नमूत्र में होता है। प्रस्तुत में तीन प्रवार के व्यवमाय का जो विधान है वह सांस्थादिमंगत' तीन प्रमाण मानने की परम्पराम्मूलक हो तो आक्र्ययं नहीं—

"तिबिहे ययमाए पन्नत्ते सं जहा-परचरते परवर्षते बातागामिए।" स्पानीम-पू॰ १८४ ।

प्रस्तुत सूत्र की व्याच्या करते हुए अभयदेव ने निगा है कि-

न्पार है कि प्रस्तुत सूत्र की व्याल्या में प्रभवदेव ने विश्वत किए है। अत्राप्य उनको एफनर प्रयं का निश्वय नहीं था। यन्तुतः प्रव्यक्ष शब्द में सांव्यवहारिक और पारमाधिक दोनों प्रत्यक्ष, प्रत्यपित शब्द से अनुमान और आनुगामिक शब्द ने आगम, सूत्रकार को अभिन्नेन माने जाएँ सी निक्ष्मेनसंस्त तीन प्रयाणों का मूल उत्तर सूत्र में सित जाता है। सिक्ष्मेन

- L 22 - 14 - 17 - 1

<sup>&</sup>quot; देशो स्पाया । टिप्पण पूर १४८-१४१ ।

र चर्का विमानापान बच्चीय ४ । घ० द. गू० घर ।

ने न्याय-परम्परा सम्मत चार प्रमाणों के स्थान में सांख्यादिसमत तीन ही प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम की माना है। आचार्य हरिभद्र की भी ये ही तीन प्रमाण मान्य हैं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि चरकसंहिता में कई परम्पराएँ मिल गई है क्योंकि कहीं तो उसमें चार प्रमाणों का वर्णन है और कहीं तीन का तथा विकल्प से दो का भी स्वीकार पाया जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि चरकसहिता किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर कालक्रम से संघोधन और परिवर्षन होते-होते वर्तमान रूप बना है। यह बात निम्न कोष्ठक से स्पष्ट हो जानी है—

| सूत्रस्थान अ० ११.<br>विमानस्थान अ० ४ |    |     | आप्तोपदेव    | ा प्रत्यक्ष | अनुमान | युक्ति |
|--------------------------------------|----|-----|--------------|-------------|--------|--------|
|                                      |    |     | "            |             | 17     | ×      |
| ,,                                   | ,, | अ०⊏ | ऐतिह्य (आप्त | पिदेश),,    | ,,     | औपम्य  |
| 1)                                   | 11 | "   | ×            | 11          | 11     | ×      |
| "                                    | 11 | n   | उपदेश        | **          | 1,     | ×      |

यही दशा जैनआगमों की है। उस में भी चार और तीन प्रमाणो की परंपराओं ने स्थान पाया है।

स्थानांग के उक्त सूत्र से भी पांच जानों से प्रमाणों का पार्थक्य सिद्ध होना ही है। क्योंकि व्यवसाय को पांच ज्ञानों से संबद्ध न कर प्रमाणों से संबद्ध किया है।

फिर भी आगम में ज्ञान और प्रमाण का समन्वय सर्वया नही हुआ है यह नहीं कहा जा सकता । उक्त तीन प्राचीन भूमिकाओं में असमन्वय होते हुए भी अनुयोगद्वार से यह स्पष्ट है, कि बाद में जैनाचार्यों ने ज्ञान और प्रमाण का समन्वय करने का प्रयत्न किया है । किन्तु यह भी ध्यान में रहे कि पंच ज्ञानों का समन्वय स्पष्ट रूप से नहीं है, पर अस्पष्ट रूप से है । इस समन्वय के प्रयत्न का प्रथम दर्शन अनुयोग में होता है। न्यायदर्शनप्रसिद्ध चार प्रमाणों का ज्ञान में समावेश करने का प्रयत्न

<sup>ँ</sup> ग्रनेकान्तज्ञ० टी० पृ० १४२, ग्रनेकान्तज्ञ० पृ० २१५ ।

अनुयोग में है ही। किन्तु वह प्रयस्त जैन-दृष्टि को पूर्णतया लक्ष्य में रख कर नहीं हुआ है। अतः वाद के आचार्यों ने इस प्रश्न को फिर से सुलक्षाने का प्रयस्त किया और वह इसलिए सफल हुआ कि उसमें जैन आगम के मौलिक पंचजानों को आधारभूत मानकर ही जैन-दृष्टि से प्रमाणों का विचार किया गया है।

स्थानागसूत्र में प्रमाणों के द्रव्यादि चार भेद जो किए गए हैं उनका निदंश पूर्व में हो चुका है। जैनव्याख्यापद्धति का विस्तार से वर्णन करने वाला ग्रन्थ अनुयोगद्वार सूत्र है। उसको देखने मे पता चलता है कि प्रमाण के द्रव्यादि चार भेद करने की प्रया, जैनों की व्याख्यापद्धतिमूलक है। शब्द के व्याकरण-कोपादि प्रसिद्ध सभी संभवित अर्थों का समावेश करके, व्यापक अर्थ में अनुयोगद्वार के रचयिता ने प्रमाण शब्द प्रमुक्त किया है यह निम्न नकशे से सुचित हो जाता है—

एकान्त - मुद्रामधिशय्य - शय्यां, नय-स्यवस्था किल या प्रमीला।

तया निमीलन्नयनस्य पुंसः, स्यात्कार एवाञ्जनिकी जलाका॥

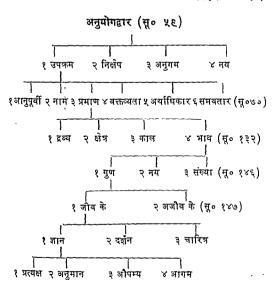





अनुयोगद्वार के प्रारम्भ में ही ज्ञानों के पांच भेद वताए हैं— १ आभिनियोधिक, २ श्रुत, ३ अविध, ४ मनः पर्यंय और ५ केवल । ज्ञानप्रमाण के विवेचन के प्रसंग में प्राप्त तो यह था कि अनुयोगद्वार के संकलनकर्ता उन्हीं पांच ज्ञानों को ज्ञानप्रमाण के भेदरूप से बता देते । किन्तु ऐसा न करके उन्होंने नैयायिकों में प्रसिद्ध चार प्रमाणों को ही ज्ञान प्रमाण के भेद रूप से बना दिया हैं । ऐसा करके उन्होंने सूचित किया है कि दूसरे दार्शनिक जिन प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों को मानते हैं वस्तुतः वे ज्ञानात्मक हैं और गुण हैं—आत्मा के गुण हैं।

इस समन्वय से यह भी फिलत हो जाता है कि अजानात्मक सिन्तकर्प इन्द्रिय आदि पदार्थ प्रमाण नहीं हो सकते। अतएव हम देखते हैं कि सिद्धसेन से लेकर प्रमाणविवेचक सभी जैन दार्शनिकों ने प्रमाण के लक्षण में ज्ञानपद को अवस्य स्थान दिया है। इतना होते हुए भी जैन संमत पांच ज्ञानों में चार प्रमाण का स्पष्ट समन्वय करने का प्रयत्न अनुयोगद्वार के कर्ता ने नहीं किया है। अर्थात् यहाँ भी प्रमाणचर्चा और पंच ज्ञानचर्चा का पार्थक्य सिद्ध ही है। शास्त्रकार ने यदि प्रमाणों को पंच ज्ञानचर्चा का पार्थक्य सिद्ध ही है। शास्त्रकार ने यदि प्रमाणों को पंच ज्ञानों में समस्वित करने का प्रयत्न किया होता, तो उनके मत से अनुमान और उपमान प्रमाण किस ज्ञान में समाविष्ट है यह अस्पष्ट नहीं रहता। यह वात नीचे के समीकरण से स्पष्ट होती है—

| ज्ञान                                | प्रमाण         |
|--------------------------------------|----------------|
| १ (अ) इन्द्रियजमति<br>(व) मनोजन्यमति | प्रत्यक्ष<br>o |
| २ श्रुत                              | आगम            |
| ३ अविधि<br>४ मनःपर्यय<br>५ केवल      | प्रत्यक्ष      |
| 0                                    | अनुमान         |
| ٥                                    | उपमान          |

इससे साफ है कि ज्ञानपक्ष में मनोजन्य मित को कौन सा प्रमाण कहा जाए तथा प्रमाण पक्ष में अनुमान और उपमान को कौन सा जान कहा जाए—यह बात अनुयोगद्वार में अस्पष्ट है। वस्तुत: देखें तो जैन ज्ञान प्रकिया के अनुसार मनोजन्यमिन जो कि परोक्ष ज्ञान है वह अनुयोग के प्रमाण वर्णन में कहीं समावेश नहीं पाता।

न्यायादिशास्त्र के अनुसार मानस ज्ञान दो प्रकार का है प्रत्यक्ष और परोक्ष । सुख-दुःखादि को विषय करने वाला मानस-ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाना है और अनुमान उपमान आदि मानस ज्ञान परोक्ष कहलाता है । अतएव मनोजन्य मित जो कि जैनों के मत से परोक्ष जान है, उसमें अनुमान और उपमान को अन्तर्भूत कर दिया जाय तो उचित ही है । इस प्रकार पांच ज्ञानों का चार प्रमाणों में समन्वय घट जाता है । यदि यह अभिप्राय गास्त्रकार का भी है तो कहना होगा कि पर-प्रसिद्ध चार प्रमाणों का पंच ज्ञानों के साथ समन्वय करने की अस्पष्ट सूचना अनु-योगद्वार से मिलती है । किन्तु जैन-दृष्टि से प्रमाण विभाग और उसका पंचज्ञानों में स्पष्ट समन्वय करने का श्रेय तो उमास्वाती को ही है ।

इतनी चर्चा से यह स्पष्ट है कि जैनझास्त्रकारों ने आगम काल में जैन दृष्टि से प्रमाणविभाग के विषय में स्वतन्त्र विचार नहीं किया है, किन्तु उस काल में प्रसिद्ध अन्य दार्शनिकों के विचारों का संग्रह मात्र किया है।

प्रमाणभेद के विषय में प्राचीन काल में अनेक परम्पराएँ प्रसिद्ध रहीं। उनमें से चार और तीन भेदों का निर्देग आगम में मिलता है, जो पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट है। ऐसा होने का कारण यह है कि प्रमाण चर्चा में निष्णात ऐसे प्राचीन नैयायिकों ने प्रमाण के चार भेद ही माने है। उन्हीं का अनुकरण चरक और प्राचीन बीढ़ों ने भी किया है। और इसी का अनुकरण जैनागमों में भी हुआ है। प्रमाण के तीन मैद मानने की परम्परा भी प्राचीन है। उसका अनुकरण सांख्य, चरक और बीढ़ों में हुआ है। यही परम्परा स्थानांग के पूर्वोक्त मूत्र में सुरक्षित है। योगाचार बीढ़ों ने तो दिग्नाग के मुखार को अर्थात् प्रमाण के दो भेद की परम्परा को भी नहीं माना है और दिग्नाग के बाद भी अपनी तीन प्रमाण की परम्परा को ही मान्य रखा है, जो स्थिरमित की मध्यान्त विभाग की टोका से स्पष्ट होता है। नीचे दिया हुआ तुलनात्मक नकशा उपर्युक्त कथन का साक्षी है—

| -                        |             |          |         |       |
|--------------------------|-------------|----------|---------|-------|
| अनुयोगद्वार<br>भगवती }-  | १ प्रत्यक्ष | २ अनुमान | ३ उपमान | ४ आगम |
|                          |             |          |         |       |
| स्थानांग 🕽               |             |          |         |       |
| चरकसंहिता                | "           | ,,       | ,,      | ,,    |
| न्यायसूत्र               | 31          | 3,1      | "       | **    |
| विग्रह <b>व्यावर्तनी</b> | 11          | **       | **      | 11    |
| उपायहृदय                 | ,,          | ,,,      | **      | n     |
| सास्यकारिका              | **          | 11       | ×       | "     |
| योगाचार भूमिश            | ास्त्र ,,   | ,,       | ×       | ,,,   |
| अभिधर्मसंगितिङ           | ास्त्र ,,   | 1)       | ×       | **    |
| विज्ञप्तिमात्रतारि       | ਜ਼ਿੰਡਿ ,,   | "        | ×       | **    |
| मध्यान्तविभागव्          | [ति ,,      | **       | ×       | **    |
| वैशपिकसूत्र              | ,,          | **       | ×       | ×     |
| प्रशस्तपाद               | ,,          | ,,       | ×       | ×     |
| दिग्नाग                  | "           | ,,       | ×       | ×     |
| धर्मकीर्ति               | ,,          | ,,       | ×       | ×     |
|                          |             |          |         |       |

प्रत्यक्षप्रमाणचर्चा—हम पहले कह आए हैं कि अनुयोगद्वार में प्रमाण शब्द को उसके विस्तृत अर्थ में लेकर प्रमाणों का भेदवर्णन किया गया है। किन्तु क्षप्ति साधन जो प्रमाण ज्ञान अनुयोगद्वार को अभीष्ट है उसी का विशेष विवरण करना प्रस्तुत में इष्ट है। अतएव अनुयोगद्वार संमत चार प्रमाणों का कमदाः वर्णन किया जाता है—

नको से स्पष्ट है, कि अनुयोगद्वार के मत से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण के दो भेद है—

<sup>8.</sup> Pre-Dinnaga Buddhist Texts: Intro. P. XVII.

- १. इन्द्रियप्रत्यक्ष
- २. नोइन्द्रियप्रत्यक्षा

इन्द्रियप्रत्यक्ष में अनुयोगद्वार सूत्र ने १ श्रीत्रेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, २ चक्षुरिन्द्रिय-प्रत्यक्ष ३ झाणेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, ४ जिह्नेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, और ५ स्पर्शेन्द्रिय प्रत्यक्ष—इन पांच प्रकार के प्रत्यक्षों का समावेश किया है।

नोइन्द्रियप्रत्यक्ष प्रमाण में जैनवास्त्र प्रसिद्ध तीन प्रत्यक्ष ज्ञानों का समावेश है—१ अवधिज्ञान-प्रत्यक्ष, २ मनःपर्ययक्षान अक्ष और ३ केवलज्ञान-प्रत्यक्ष। प्रस्तुत में भी का अर्थ है—इन्द्रिय का अभाव। अर्थात् ये तीनों ज्ञान इन्द्रिय-जन्य नहीं है। ये ज्ञान केवल आत्म-सापेक्ष हैं।

जैन परम्परा के अनुसार इन्द्रिय जन्य ज्ञानों को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है, किन्तु प्रस्तुत प्रमाण-चर्चा परसंमत प्रमाणों के ही आधार से है, अतएव यहाँ उसी के अनुसार इन्द्रियजन्य ज्ञानों को प्रत्यक्ष-प्रमाण कहा गया है। नन्दीसूत्र में जो इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है, वह भी पर सिद्धान्त का अनुसरण करके ही कहा गया है।

वैशेषिक सूत्र में लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष की व्याख्या दी गई हैं। किन्तु न्याय सूत्र अोर मोमांसा दर्शन में भे लौकिक प्रत्यक्ष की ही व्याख्या दी गई है। लौकिक प्रत्यक्ष की व्याख्या में दार्शनिकों ने प्रधानतया बहिरिन्द्रियजन्य ज्ञानों को लक्ष्य में रखा हो, यह प्रतीत होता है। क्योंकि न्यायसूत्र, वैशेषिकसूत्र और मीमोसा दर्शन की लौकिक प्रत्यक्ष की व्याख्या में सर्वत्र इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है।

मन इन्द्रिय है या नहीं इस विषय में न्याय सूत्र और वैशेषिक सूत्र विधि रूप से कुछ नहीं बताते । प्रत्तुत न्याय सूत्र में प्रमेष निरूपण में मन

९ वैशे० ३.१.१५;६.१.११-१४ ।

<sup>1 8.5.5 °</sup>C

<sup>17 2.2.8 1</sup> 

को इन्द्रियों से पृथक गिनाया है (१. १. ६.) और इन्द्रिय निरूपण में (१. १. १२)पांच बहिरिन्द्रियों का ही परिगणन किया गया है। इसलिए सामान्यतः कोई यह कह सकता है. कि न्याय सत्रकार को मन इन्द्रिय रूप से इष्ट नहीं या किन्त इसका प्रतिवाद करके वात्स्यायन ने कह दिया है कि मन भो इन्द्रिय है। मन को इन्द्रिय से पथक बताने का तात्पर्य यह है कि वह अन्य इन्द्रियों से विलक्षण है (न्यायभा० १. १. ४)। वारस्यायन के इस स्पष्टीकरण के होते हुए भी तथा सांख्यकारिका में (का० २७) स्पष्ट रूप से इन्द्रियों में मन का अन्तर्भाव होने पर भी माठर ने प्रत्यक्ष को पांच प्रकार का वताया है। उससे फलित यह होता है कि लौकिक प्रत्यक्ष में स्पष्ट रूप से मनोजन्यज्ञान समाविष्ट नहीं था। इसी वात का समर्थन नन्दी और अनुयोगद्वार से भी होता है। क्योंकि उनमें भी लौकिक प्रत्यक्ष में पांच इन्द्रियजन्य ज्ञानों को ही स्थान दिया है। किन्तू इसका मतलव यह नहीं है, कि प्राचीन दार्शनिकों ने मानस ज्ञान का विचार ही नहीं किया हो। प्राचीन काल के ग्रन्थों में लौकिक प्रत्यक्ष में मानस प्रत्यक्ष को भी स्वतंत्र स्यान मिला है। इससे पता चलता है कि वे मानस प्रत्यक्ष से सर्वथा अनिभज्ञ नहीं थे। चरक में प्रत्यक्ष को इन्द्रियज और मानस ऐसे दो भेदों में विभक्त किया है<sup>92</sup>। इसी परम्परा का अनुसरण करके बौद्ध मैत्रेयनाथ ने भी योगाचार-भूमिशास्त्र में प्रत्यक्ष के चार भेदों में मानस प्रत्यक्ष को स्वतन्त्र स्थान दिया है <sup>93</sup>। यही कारण है कि आगमों में सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष में मानस का स्थान न होने पर भी आचार्य अकलंकने उसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्षा रूप से गिनाया है<sup>98</sup>।

अनुमान के भेद—अनुयोगद्वार सूत्र में  $^{\circ}$  तीन भेद किए गए  $^{\circ}_{\overline{c}}$ — .

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup> विमान-स्यान ग्र० ४ सू० ४ । ग्र० म सू० ३६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> J. R. A. S. 1929 p. 465-466.

<sup>&</sup>lt;sup>१४</sup> देखो न्याया० हिप्पणी प० २४३।

<sup>&</sup>lt;sup>९५</sup> विशेष के लिए देखो प्रो० ध्रुव का 'प्रिविधमनुमानम्' स्रोरिएल्टल् कांग्रेस के प्रथम स्रिषियेशन में पढ़ा गया व्याख्यान ।

- १.- पूर्ववत्
- २. शेपवत
- ३. व्यव्यसाधम्यवत

प्राचीन चरक, न्याय, बीद्ध (उपायहृदय पृ० १३) और सांख्य ने भी अनुमान के तीन भेद तो बताए हैं । उनमें प्रथम के दो तो वही हैं, जो अनुयोग में हैं। किन्तु अन्तिम भेद का नाम अनुयोग की तरह दृष्टसाधम्यंवत् न होकर सामान्यतोदृष्ट है।

តិស្សាក ការស្នងរក្នុង

प्रस्तुत में यह बता देना आवश्यक है कि अनुयोग में अनुमान के स्वार्थ और परार्थ ऐसे दो भेद नहीं किए गए। अनुमान को इन दो भेदों में विभवत करने की परम्परा बाद की है। न्यायसूत्र और उसके भाष्य तक यह स्वार्थ और परार्थ ऐसे भेद करने की परम्परा देखी नही जाती। बौढों में दिग्नाग से पहले के मैत्रेय, असंग और वसुवन्धु के प्रन्थों में भी वह नहीं देखी जाती। सर्वंप्रयम बौढों में दिग्नाग के प्रमाण-समुज्वय में और वैदिकों में प्रशस्तपाद के भाष्य में ही स्वार्थ-परार्थ भेद देखे जाते हैं । जैनदार्शनिकों ने अनुयोगद्वार-स्वीकृत उक्त तोन भेदों को स्थान नहीं दिया है, किन्तु स्वार्थ-परार्थ स्प भेदों को ही अपने ग्रन्थों में लिया है, इतना ही नहीं, विन्क तीन भेदों की परम्परा का कुछ ने खण्डन भी किया है है।

पूर्ववत्—पूर्ववत् की ब्यास्या करते हुए अनुयोग द्वार में कहा है कि-

भ चरक मुत्रस्थान में अनुमान का तीन प्रकार है, यह कहा है, किन्तु नाम नहीं दिए—देखो सुप्रस्थान प्रध्याय ११. स्ती० २१,२२; न्यायमुत्र १.१.४ । मूल सांख्यकारिका में नाम नहीं है केवल तीन प्रकार का उल्लेख है का० ४। किन्तु माठर ने तीनों के नाम दिए हैं। तीसरा नाम मूलकार को सामान्यतीहष्ट ही इप्टि है-का०६।

<sup>&</sup>lt;sup>९७</sup> प्रमाणसमु० २.१ । प्रशस्त० पृ० ४६३, ४७७ ।

<sup>.</sup> भागविर्व २४१,३४२। तत्त्वार्यक्ती० पृष्ट २०४ । स्याद्वादर० पृष्ट ४२७ ।

"माया पुत्तं जहा नट्ठं जुवानं पुणरागयं । काई पच्चभिजाणेज्जा पुट्यसिङ्गंण केणई ॥ तं जहा—सस्तेण या यण्णेण या संद्यणेण या मसेण या तिसएण या"

नात्पर्य यह है कि पूर्व परिचित किसी लिङ्ग के द्वारा पूर्वपरिचित यस्तु का प्रत्यभिज्ञान करना पूर्ववत् अनुमान है।

उपायहृदय नामक बौद्ध ग्रन्थ में भी पूर्ववत् का वैसा ही उदा-हरण है---

"यया पडङ्ग्राल सपिडकमूर्यानं वातं हृष्ट्वा पत्रचावृवृद्धः बहुश्रृतं देवदत्तं हृष्ट्वा षडङ्ग्राल-समरणात् सोयमिति पूर्ववत्" पृ० १३ ।

उपायहृदय के वाद के ग्रन्थों में पूर्ववत् के अन्य दो प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। उक्त उदाहरण छोड़ने का कारण यही है कि उक्त उदाहरण मुक्ति जान वस्तुतः प्रत्यभिज्ञान है। अतएव प्रत्यभिज्ञान और अनुमान के विषय में जबसे दार्शनिकों ने भेद करना प्रारम्भ किया तबसे पूर्ववत् का उदाहरण वदलना आवश्यक हो गया। इससे यह भी कहा जा सकता है कि अनुयोग में जो विवेचन है वह प्राचीन परम्परानुसारी है।

कुछ दार्शनिकों ने कारण से कार्य के अनुमान को और कुछ ने कार्य से कारण के अनुमान को पूर्ववत् माना है यह उनके दिए हुए उदाहरणों से प्रतीत होता है।

मेघोन्नति से वृष्टि का अनुमान करना, यह कारण से कार्य का अनुमान है। इसे पूर्ववत् का उदाहरण मानने वाले माठर, वात्स्यायन और गीडपाद हैं।

अनुयोगद्वार सूत्र के मत से कारण से कार्य का अनुमान शेपवदनु-मान का एक प्रकार है। किन्तु प्रस्तुत उदाहरण का समावेश शेपवद के 'आश्रयेण' भेद के अन्तर्गत है।

वात्स्यायन ने मतान्तर से घूम से विह्न के अनुमान को भी पूर्ववत्

कहा है। यही मत चरक अरे मूलमाध्यमिककारिका के टीकाकार पिञ्जल (?) को भी की भाग्य था। शबर अभी बही उदाहरण देता है।

माठर भी कार्य से कारण के अनुमान को पूर्ववत् मानता है, किन्तु उसका उदाहरण दूसरा है—यथा, नदीपूर से वृष्टि का अनुमान।

अनुयोग द्वार के मत से धूम से विह्न का ज्ञान शेपवदनुमान के पांचवे मेद 'आश्रयेण' के अन्तर्गत है ।

माठरिनिदिष्ट नेदीपूर से वृष्टि के अनुमान को अनुयोग में अतीतकाल ग्रहण कहा है और वास्स्यायन ने कार्य से कारण के अनु-मान को शेषबद् कहकर माठरिनिदिष्ट उदाहरण को शेषबत् बता दिया है।

पूर्व का अर्थ होता है, कारण । किसी ने कारण को साधन मानकर, किसी ने कारण को साध्य मानकर और किसी ने दोनों मानकर पूर्ववत् की व्याख्या की है अतएव पूर्वोक्त मतवैविध्य उपलब्ध होता है। किन्तु प्राचीन काल में पूर्वेवत् से प्रत्यिभज्ञा ही समक्षी जाती थी, यह अनुयोगद्धार और उपायहृदय से स्पष्ट है।

न्यायसूत्रकार को 'पूर्ववत्' अनुमान का कैसा लक्षण इस्ट था, उसका पता लगाना भी आवश्यक है। प्रोफेसर झूव का अनुमान है कि न्यायसूत्रकार ने पूर्ववत् आदि शब्द प्राचीन भीमांसकों से लिया है और उस परम्परा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूर्व का अयं कारण और शेप का अर्थ कार्य है। अतएव न्यायसूत्रकार के मत में पूर्ववत् अनुमान कारण से कार्य का और शेपवत् अनुमान कार्य से कारण का है <sup>32</sup>। किन्तु न्यायसूत्र की अनुमान परीक्षा के (२.१.१७) बाधार पर प्रोफेसर ज्वालाप्रसाद ने <sup>33</sup> पूर्ववत् और शेपवत् का जो अर्थ स्पष्ट किया

<sup>&</sup>lt;sup>९९</sup> सूत्रस्यान अ०११ इलोक २१।

<sup>3</sup>º Pre Dinnaga Buddhist text. Intro. P. XVII.

<sup>₹9 8.8.% 1</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>२२</sup> पूर्वोक्त व्याख्यान पृ० २६२-२६३ ।

<sup>23</sup> Indian Epistemology p. 171.

ध्रमाण-खण्ड

है. वह प्रोफेसर ध्रव से ठीक उलटा है। अर्थात् पूर्व-कारण का कार्य से अनुमान करना पूर्ववत् है और कार्य का या उत्तरकालीन का कारण से अनुमान करना शेपवदनुमान है। वैशेपिक सुत्र में कार्य हेत को प्रथम और कारण हेत् को द्वितीय स्थान प्राप्त है (६.२.१)। उससे भी पूर्ववत् और शेपवत के उक्त अर्थ की पुष्टि होती है।

शेपवत-अनुयोगद्वार का पूर्व चित्रित नकदा देखने से स्पष्ट होता है कि शेपवत् अनुमान में पांच प्रकार के हेतुओं को अनुमापक बताया गया है। यथा---

"से फि तं सेसधं ? सेसवं पंचिवहं पण्णतं तं जहा कजीणं कारणेंणं गुणेणं भ्रववदेणं भ्रामएणं ।"

- १. कार्येण-कार्य से कारण का अनुमान करना। यथा शब्द से शंख का, ताडन से भेरी का, ढिक्कत से वृपभ का, केकायित से मयूर का, हणहणाट (हेपित) से अश्व का, गुलगुलायित से गज का और घणघणा-यित से रथ का ।<sup>३४</sup>
- २. कारणेन-कारण से कार्यका अनुमान करना । इसके उदाहरण में अनुमान प्रयोग को तो नहीं बताया, किन्तु कहा है कि 'तन्तु पट का कारण है, पट तन्तु का कारण नहीं, वीरणा कट का कारण है, कर वीरणा का कारण नहीं, मृत्पिण्ड घट का कारण है, घट मृत्पिण्ड का कारण नहीं। अ इस प्रकार कह करके शास्त्रकार ने कार्यकारणभाव की व्यवस्था दिखा दी है। उसके आधार पर जो कारण है, उसे हेत् वनाकर कार्य का अनुमान कर लेना चाहिए यह सूचित किया है।
  - गुणेन—गुण से गुणी का अनुमान करना, यथा—निकप से सुवर्ण का, गन्ध से पूष्प का, रस से लवण का, आस्वाद से मदिरा का, स्पर्श से वस्त्र का। ३६

<sup>34 &</sup>quot;संखं सद्देणं, भेरि ताडिएणं, वसभं ढिक्किएणं, मोरं किकाइएणं, ह्यं हैसिएणं, गर्य मुलगुलाइएणं, रहं घणघणाइणं ।"

<sup>&</sup>lt;sup>२५</sup> "तंतवो पडस्स कारणं ण पडो तंतुकारणं, वीर । कडस्स कारणं ण कडो बोरणा-कारणं, मिण्पिडो घडस्स कारणं ण घडो मिल्पिडकारणं।"

<sup>&</sup>lt;sup>२६</sup> "सवण्णं निकसेणं, पुष्कं गंघेणं, लवणं रसेणं, महरं ध्रासायएणं, वत्यं फासेणं ।"

४. भ्रवयवेन — अवयव से अवयवी का अनुमान करना । यथा की सींग से महिए का, शिखा से कुक्कुट का, दाँत से हस्ती का, दाढा से वराह का, पिच्छ से मयूर का, खुरा से अश्व का, नख से व्याघ्न का, वाला प्र से चमरी गाय का, लांगूल से वन्दर का, दो पर से मनुष्य का, चार पर से गो आदि का, बहु पर से गोजर आदि का, केसर से सिंह का, ककु भें से वृपभ का, चूडी सिंहत बाहु से महिला का, वद्ध परिकरता से योद्धा का, वस्त्र से महिला का, धान्य के एक कण से द्रोण-पाक का और एक गाथा से कवि का।

प्र. आश्रयेण— (आश्रितेन) आश्रित वस्तु से अनुमान करना, यथा धूम से अग्नि का, बलाका से पानी का, अञ्च-विकार से वृष्टि का और शील समाचार से कुलपुत्र का अनुमान होता है।<sup>24</sup>

अनुयोग द्वार के शेषवत् के पांच भेदों के साथ अन्य दार्शनिक कृत अनुमान भेदों की सुलना के लिये नीचे नकका दिया जाता है—

वैशेषिक<sup>क्ष</sup> श्रमुयोगद्वार योगाचारभूमिशास्त्र<sup>30</sup> धर्मकीर्ति १ कार्य १ कार्य ) १ कार्य-कारण १ कार्य २ कारण २ कारण ३ संयोगी ३ आधित

महिसं सिगेण, कुषबु डं सिहाए, हांत्य विसागणं, वराहं दाढाए, मोरं पिच्छेणं, व्यासं दाढाए, मोरं पिच्छेणं, व्यासं स्वेत्रणं, वरावं नहेणं, वर्मारं वालागेणं, वाणरं संयुत्तेणं, वुषयं मणुस्तादि, चडपपं गयमादि, चहुपयं गीमिखादि, सीहं केसरेणं, वसहं कुषबुहेणं, महिलं वलववाहाए, गाहा-पिश्चरयंधेण भड जाणिज्ञा महिलिझं निवसणेणं । सिरथेण बोएपामं, काँव च एवकाए गाहाए।।"

१८ "श्रामि धूमेणं, सिललं बलागेणं बुद्धि प्रस्मिविकारेणं, कुतपुत्तं सीलग्न-मायारेणं।"

२९ वैद्ये० ६. २. १ ।

<sup>3°</sup> J. R. A. S. 1929, P. 474.

४ समवायो { ४ गुण १ अवयव | ३ धर्म ४ स्वभाव

२ स्वभाव ३ अनुपलव्धि

५ विरोधी

#### ४ निमित्त

उपायहृदय में शेपवत का उदाहरण दिया गया है कि-

"द्रोपवद यथा. सागरसलिलं पीत्वा तल्लवणरसमनुभूय द्रोपमपि सलिलं तुल्यमेव सवणमिति"—पु० १३।

अर्थात अवयव के ज्ञान से संपूर्ण अवयवी का ज्ञान शेपवत है. यह उपायहृदय का मत है।

माठर और गौडपाद का भी यही मत है। उनका उदाहरण भी वही है, जो उपायहृदय में है।

Tsing-mu (पिङ्गल) का भी शेपवत् के विषय में यही मत है। किन्तु उसका उदाहरण उसी प्रकार का दूसरा है कि एक चावल के दाने को पके देखकर सभी को पक्व समभना। 31

अन्योगद्वार के शेपवत् के पाँच भेदों में से चतर्थ 'अवयवेन' के अनेक उदाहरणों में उपायहृदय निर्दिष्ट उदाहरण का स्थान नहीं है, किन्तू पिञ्जल संमत उदाहरण का स्थान है।

न्यायभाष्यकार ने कार्य से कारण के अनमान को दोपवत कहा है और उसके उदाहरण रूप से नदीपूर से विष्ट के अनुमान को बताया है। माठर के मत से तो यह पूर्ववत् अनुमान है। अनुयोगद्वार ने 'कार्येण' ऐसा एक भेद शेपवत् का माना है, पर उसके उदाहरण भिन्न ही हैं।

मतान्तर से न्यायभाष्य में परिशेषानुमान को शेषवत् कहा है। ऐसा माठर आदि अन्य किसी ने नहीं कहा। स्पष्ट है कि यह कोई भिन्न परंपरा है। अनयोग द्वार ने शेपवत् के जो पाँच भेद वताए है, उनका मूल क्या है, यह कहा नहीं जा सकता।

<sup>39</sup> Pre-Dig. Intro. XVIII.

दृष्टसाधम्यंवत्—दृष्टसाधम्यंवत् के दो भेद किए गए हैं— १ सामान्यदृष्ट और २ विशेषदृष्ट । किसी एक वस्तु को देखकर तस्सजातीय सभी वस्तु का साधम्यं ज्ञान करना या बहु वस्तु को देखकर किसी विशेष में तस्साधम्यं का ज्ञान करना, यह सामान्यदृष्ट है, ऐसी सामान्यदृष्ट की व्याख्या शास्त्रकार को अभिन्नेत जान पड़ती है । शास्त्रकार ने इसके ज्वाहरण ये दिए हैं—जैसा एक पुरुष है, अनेक पुरुष भी वैसे ही हैं । जैसे अनेक पुरुष है, बेसा ही एक पुरुष है । जैसा एक काष्पिण है, अनेक कार्षापण भी वैसे ही हैं । जैसे अनेक कार्षापण है, एक भी वैसा ही है । है

विशेषदृष्ट दृष्टसाधम्यंवत् वह है जो अनेक वस्तुओं में से किसी एक को पृथक् करके उसके वैशिष्ट्य का प्रत्यिमज्ञान करता है। शास्त्र-कार ने इस अनुमान को भी पुरुष और कार्षापण के दृष्टान्त से स्पष्ट किया है। यथा—कोई एक पुरुष वहुत से पुरुषों के बीच में से पूर्वदृष्ट पुरुष का प्रत्यिभज्ञान करता है, कि यह वही पुरुष है, या इसी प्रकार कार्पापण का प्रत्यिभज्ञान करता है, तब उसका वह ज्ञान विशेषदृष्ट साधम्यंवत् अनुमान है 3 ।

अनुयोगद्वार में दृष्टसाधर्म्यवत् के जो दो भेद किए गए हैं उनमें प्रथम तो उपमान से और दूसरा प्रत्यभिज्ञान से भिन्न प्रतीत नहीं होता । माठर आदि अन्य दार्गनिकों ने सामान्यतोदृष्ट के जो उदाहरण दिए हैं, उनसे अनुयोगद्वार का पार्यंक्य स्पष्ट है।

उपायहृदय में सूर्य-चन्द्र की गति का ज्ञान उदाहृत है। यही उदाहरण गौडपाद में, ज्ञवर में, न्यायभाष्य में और पिंगलमें है।

<sup>33 &</sup>quot;से कि त सामण्णविष्ठ ? जहा एगो पुरिसो तहा बहुवे पुरिसा जहा बहुवे पुरिसा तहा एगो पुरिसो । जहा एगो करिसावणो तहा बहुवे करिसावणा, जहा बहुवे करिसावणा तहा एगो करिसावणो ।"

<sup>53 &</sup>quot;से जहाणामए केई पुरिसे कींच पुरिसं यहुणं पुरिसाणं मण्डे पुरर्वीदर्ठ पच्चिमजाणिज्ञा-त्रयं से पुरिसे। बहुणं करिसावणाणं मण्डे पुग्वीदर्ठ करिसावणं पच्चिमजाणिज्ञा-त्रयं से करिसावणे।"

٠. ٠

सामान्यतोदृष्ट का यह भी उदाहरण मिलता है। यथा, इच्छादि से आत्मा का अनुमान करना। उसका निर्देश न्यायभाष्य और पिंगल में है।

अनुयोग द्वार, माठर और गौडपाद ने सिद्धान्ततः सामान्यतोदृष्ट का लक्षण एक ही प्रकार का माना है, भले ही उदाहरण भेद हो। माठर और गौडपाद ने उदाहरण दिया है कि ''पुष्टिपताम्प्रदर्शनात्, ग्रन्यत्र पुष्पिता ग्राम्त्रा इति।'' यही भाव अनुयोग द्वार का भी है, जब कि शास्त्रकार ने कहा कि ''जहा एगो पुरिसो तहा बहुवे पुरिसा।'' आदि।

अनुमान सामान्य का उटाहरण माठर ने दिया है कि "लिङ्गेन त्रिदण्डादिदर्शनेन ग्रदृष्टोऽपि लिङ्गो साध्यते नूनमसी परिद्राइस्ति, ग्रस्थेदं त्रिदण्डमिति।" गीडपाद ने इस उदाहरण के साध्य-साधन का विपयसि किया है-यथा दृष्ट्वा यतिम् यस्येदं त्रिदण्डमिति।"।

#### कालभेद त्रैविध्य:

अनुमानग्रहण काल की दृष्टि से तीन प्रकार का होता है, उसे भी गास्त्रकार ने वताया है। यथा-१ अतीतकालग्रहण, २ प्रत्युत्पन्नकाल ग्रहण और ३ अनागतकालग्रहण।

- १. अतीतकालग्रहण—उत्तृण वन, निष्पन्नशस्या पृथ्वी, जलपूर्ण कुण्ड-सर-नदी-दीघिका-तडाग—आदि देखकर सिद्ध किया जाए कि सुवृष्टि हुई है, तो वह अनीतकालग्रहण है। अ
- २ प्रत्युत्पन्नकालग्रहण--भिक्षाचर्या में प्रचुर भिक्षा मिलती देख कर सिद्ध किया जाए कि सुभिक्ष है, तो वह प्रत्युत्पन्न कालग्रहण है। अ
- इ. अनागतकालग्रहण—वादल की निर्मलता, कृष्ण, पहाड़ सवियुत् मेघ, मेघगर्जन, वातोद्श्रम, रक्त और प्रस्निग्ध सन्ध्या, वारुण

उद्यालाण वणाणि निष्पण्णसस्तं वा मेइरिंग पुण्णाणि घ्र कुण्ड-सर-णइ-वीहिया-तडागाइं पासिता तेणं साहिज्जइ जहा सुबुड्डी घ्रासी ।

३५ साहुं गोअरग्गमयं चिच्छङ्खिप्रपउर्श्नमाणं पासित्ता तेणं साहिञ्जङ बहा सुभिक्त बहुई ।"

या माहेन्द्र सम्बन्धी या और कोई प्रशस्त उत्पात-इनको देखकर जब मिद्ध किया जाए कि मुवृष्टि होगी तो यह अनागतकालग्रहण है। वि

उक्त लक्षणों का विपर्यय देखने में आवे तो तीनों कालों के ग्रहण में भी विपर्यंय हो जाता है, अर्थान् अतीत कुवृष्ठि का, वर्तमान दुभिक्ष का और अनागत कुवृष्टि का अनुमान होता है, यह भी अनुयोगद्वार में सोदाह-रण<sup>30</sup> दिखाया गया है।

कालभेद से तीन प्रकार का अनुमान होता है, इस मत को चरक ने भी स्वीकार किया है-

> "प्रत्यक्षपूर्वं त्रिविघं त्रिकालं चाऽनुमीयते । वह्निनिगृढो घूमेन मैथुनं गर्भवर्शनात् ॥ २१ ॥ एवं न्यवस्यन्त्यतीतं बीजात् फलमनागतम् । दृष्टा बीजात् फलं जातमिहैव व सदृशं बुघाः" ॥ २२ ॥ चरक सूत्रस्थान झ० ११

अनुयोगद्वारगत अतीतकालग्रहण और अनागतकालग्रहण के दोनों उदाहरण माठर में पूर्ववत् के उदाहरण रूप से निर्दिष्ट हैं, जब कि स्वयं अनुयोग ने अभ्र-विकार से वृष्टि के अनुमान को शेपवत् माना है, तथा न्यायभाष्यकारने नदीपूर से भूतवृष्टि के अनुमान को दोपवत् माना है ।

### अवयव चर्चाः

अनुमान प्रयोग या न्यायावाक्य के कितने अवयव होने नाहिए इस विषय में मूल आगमों में कुछ नहीं कहा गया है ! किन्तु आचार्य भद्र-,वाह ने दशवैकालिकनिर्युक्ति में अनुमानचर्चा में न्यायावाक्य के अवयवों की चर्चा की है। यद्यपि संख्या गिनाते हुए उन्होंने पांच <sup>34</sup> और दश<sup>34</sup>

अध्यक्ष्मस्स निगमतत्तं किसणा या गिरी सिवज्लुमा मेहा। यणियं वा उब्भामो संभ्रा रसा पणिहा (छा) या ॥१॥ वारणं या महिर्दे या ग्रण्णवरं या ५सत्वं उप्पामं पासित्ता तेणं साहिज्जइ जहा-सुयुट्ठी भविस्सइ ।"

<sup>3</sup>º "एएसि चेव विवन्जासे तिविहं गहणं भवड, तं जहा" इत्यादि । <sup>36</sup> दशक निक ५०। गाव मह से हरे।

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> गा० ५० गा० ६२ से 1

..अवयव होते की बात कही है किन्तु अन्यत्र उन्होंने मात्र-,वदाहरण या हेतु और उदाहरण से भी अर्थसिद्धि होने की बात कही है।४° दश अवय-वों को भी उन्होंने दो प्रकार से गिनाया है।४° इस प्रकार भद्रवाहु के मत में अनुमानवाक्य के दो, तीन, पांच, दश, दश इतने अवयव होते हैं।

प्राचीन वाद-शास्त्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि प्रारम्भ
में किसी साध्य की सिद्धि में हेतुकी अपेक्षा दृष्टांत की सहायता अधिकांश में ली जाती रही होगी। यही कारण है कि बाद में जब हेतु का स्वरूप
ब्याप्ति के कारण निश्चित हुआ और हेतु से ही मुख्यरूप से साध्यसिद्धि
मानी जाने लगी तथा हेतु के सहायक रूप से ही दृष्टान्त या उदाहरण का
उपयोग मान्य रहा, तब केवल दृष्टांत के बल से की जाने वाली साध्यसिद्धि
को जात्युत्तरों में समाविष्ट किया जाने लगा। यह स्थिति न्यायसूत्र में
स्पष्ट है। अतएव मात्र उदाहरण से साध्यसिद्धि होने की भद्रवाहु की बात
किसी प्राचीन परंपरा की और संकेत करती है, यह मानना चाहिए।

आचार्य मैत्रेय ने<sup>ध्र</sup> अनुमान के प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टांत ये तीन अवयव माने हैं। भद्रवाहु ने भी उन्हीं तीनों को निर्दिष्ट किया है। माठर और दिम्नाग ने भी पक्ष, हेतु और दृष्टान्त ये तीन ही अवयव माने हैं और पांच अवयवों का मतान्तर रूप से उल्लेख किया है।

पांच अवयवों में दो परम्पराएँ हैं—एक माठरिनिदिप्ट<sup>४३</sup> और प्रशस्त संमत तथा दूसरी न्याय-सूत्रादि संमत । भद्रवाह ने पांच अवयवों में न्याय सूत्र की परम्परा का ही अनुगमन किया है । पर दश अवयवों के विषय में भद्रवाहु का स्वातंत्र्य स्पष्ट है । न्यायभाष्यकार ने भी दश अवयवों का उल्लेख किया है, किन्तु भद्रवाहनिदिष्ट दोनों दश प्रकारों से वास्स्यायन

<sup>°</sup> गा० ४६।

<sup>&</sup>lt;sup>४९</sup> गा० ६२ से तथा १३७।

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> J. R. A. S. 1929, P. 476 1

४३ प्रशस्तपाद ने उन्हीं पांच श्रवपवों को माना है जिनका निर्देश भाठर ने मतान्तर रूप से किया।

के दश प्रकार भिन्न हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, कि न्यायवाक्य के दम अवयवों की तीन परम्पराएँ सिद्ध होती हैं। यह वात नीचे दिए जाने वाले नकशे से स्पष्ट हो जाती है—

|                |           | , , OF 1         |                 |            |                                              |
|----------------|-----------|------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| मेत्र्य        | माठर      | दिग्नाग          | प्रशस्त         | न्यायसूत्र | न्यायभाष्य                                   |
| ३<br>प्रतिज्ञा | ३<br>पक्ष | <b>३</b><br>पक्ष | ्र<br>प्रतिज्ञा |            | प्र <sub>ा</sub> . १०<br>प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा |

हेतु हेतु हेतु अपदेश हेतु हेतु हेतु दृष्टान्त दृष्टान्त दृष्टान्त निदर्शन उदाहरण उदाहरण उदाहरण अनुसंधान उपनय उपनय प्रस्थाम्नाय निगमन निगमन निगमन

जिज्ञासा संशय दानयप्राप्ति प्रयोजन संशयस्युदास

### .....

| मद्रबाहु ·               |                                  |                                                       |                                                                                                                   |                                                                                               |  |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| २<br>प्रतिज्ञा<br>उदाहरण | ३<br>प्रतिज्ञा<br>हेतु<br>उदाहरण | ५<br>प्रतिज्ञा<br>हेतु<br>दृष्टांत<br>उपसहार<br>निगमन | १० प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाविगुढि हेतुं हेतुंविगुढि हेत्व्विगुढि दृष्टान्त दृष्टान्तविगुढि उपसंहार उपसंहारविगुढि निगमन | १० प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाविमिक्त हेतु हेतुबि० विपक्ष प्रतियोप दृष्टांत अार्यमा तस्त्रतिपेध निममन |  |

## हेत चर्चाः

स्थानांगसूत्र में हेत् के निम्नलिखित चार भेद बताए गए है ४४--

- १. ऐसा विधिरूप हेतु जिसका साध्य विधिरूप हो।
  - २. ऐसा विधिरूप हेत् जिसका साध्य निपेधरूप हो।
- ३. ऐसा निपेधरूप हेत् जिसका साध्य विधिरूप हो।
- ४. ऐसा निषेधरूप हेतु जिसका साध्य निषेधरूप हो।

स्थानांगनिर्दिष्ट इन हेतुओं के साथ वैशेषिक सूत्रगत हेतुओं की तुलना हो सकती है—

#### स्थानांग

हेत्-साध्य

१ विधि–विधि

# २. विधि–निपेध

२. विषय-निषय ३. निषेध-विधि ४. निषेध-निषेध

## वं शेषिक सूत्र

संयोगी, समवायी, एकार्थ समवायी ३.१.६

पुताय समयाया ३.१.९ भूतो भूतस्य-३.१.१३

भूतमभूतस्य-इ.१.१२ अभूतं भूतस्य ३.१.११

कारणाभावात् कार्याभावः

१.२.१

आगे के बौद्ध और जैन दार्शनिकों ने हेतुओं को जो उपलिध्य और अनुपलिध्य ऐसे दो प्रकारों में विभक्त किया है, उसके मूल में वैशेपिक सूत्र और स्थानांगनिर्दिष्ट परम्परा हो, तो आश्चर्य नहीं।

#### औपम्य-चर्चाः

अनुयोगद्वार-सूत्र में औपम्य दो प्रकार का है- १. साधर्म्योपनीत २. बैंधर्म्योपनीत २. बैंधर्म्योपनीत ।

साधम्योपनीत तीन प्रकार का है-

- १. किञ्चित्साधर्म्योपनीत ।
- २. प्रायः साधम्योपनीत ।
- ३. सर्वसाधम्योपनीत ।

४४ "श्रहवा हेऊ चउच्चिह पश्नते तं जहा—ग्रात्थितं श्रत्यि सो हेऊ १, ग्रात्थितं णत्यि सो ऊ २, णत्यित्तं श्रत्यि सो हेऊ ३, णत्यितं णत्यि सो हेऊ ।"

किञ्चित्साधम्योंपनीत के उदाहरण है । जैसा मंदर<del>्ू</del>मेर है वैसा सर्पय है, जैसा सर्पप है। वैसा मंदर है, जैसा समुद्र है वैसा गोप्पद है,जैसा गोप्पद है वैसा समुद्र है। जैसा आदित्य है वैसा खद्योत है, जैसा खद्योत है वैसा आदित्य है। जैसा चन्द्र है वैसा कुमुद है, जैसा कुमुद है वैसा चन्द्र है । ह

प्रायः साधम्यॉपनीत के उदाहरण जैसा गी है. वैसा गवय है, जैसा गवय है वैसा गौ है।<sup>४६</sup>

सर्वसाधम्योपनीत-वस्तुतः सर्वसाधम्योपमान हो नहीं सकता . फिर भी किसी व्यक्ति की उसी से उपमा की जाती है, यह व्यवहार देखकर उपमान का यह भेद भी झास्त्रकार ने मान्य रखा है। इसके उदाहरण बताए हैं कि-अरिहंत ने अरिहंत जैसा ही किया, चकवर्ती ने चकवर्ती जैसा ही किया इत्यादि । \*°

वैघम्योंपनीत भी तीन प्रकार का है-

१. किञ्चिद्वैधर्म्य रं प्रायोवैधर्म्य

३. सर्ववैधर्म्य

१ किञ्चिद्व धर्म्य का उदाहरण दिया है, कि जैसा शावनेय है वसा वाहुलेय नहीं । जैसा वाहुलेय है वैसा शावलेय नहीं । \*

२. प्रायोवेधम्यं का उदाहरण है—जेहा यायस है वैसा पायस

नहीं है। जैसा पायस है वैसा वायस नहीं है।\*\*

सर्ववैधम्यं—सब प्रकार से वैधम्यं तो किसी का किसी से

<sup>&</sup>quot; "जहा मंदरो तहा सरिसवी, जहा सरिसवी तहा मंदरो, जहा सपुदो तहा गोप्पयं. जहा गोप्पयं तहा समुदी । जहा ब्राइच्ची तहा सम्जोती, जहा सम्बोती तहा माहच्ची, जहा चन्दी तहा कुमुदी जहा कुनुदी तहा घन्छी।"

<sup>&</sup>lt; "जहां मी तहा गवझी, जहां गवझी तहां मी।"

<sup>&</sup>lt; "सब्बताहम्मे झोषम्मे नित्य, तहावि तेगेव तस्त झोवम्मं कीरद्व जहा श्रर-'तेहि प्ररिहंतसरिसं कर्यं" इत्यादि —

जहां सामलेरों न तहा बाहुतेरों, जहां बाहुवेरों न तहा सामलेरों।"

<sup>&</sup>quot; जहा वायसो न तहा पायसो, जहा पायसो न तहा वायसो ।"

नहीं होता । अतएव वस्तुतः यह उपमान वन नहीं सकता, किन्तु ब्यवहा-राश्रित इसका उदाहरण शास्त्रकार ने वताया है । इसमें स्वकीय से उपमा दी जाती है । जैसे नीच ने नीच जैसा ही किया, दास ने दास जैसा ही किया । आदि ।"°

शास्त्रकार ने सर्ववैधर्म्य का जो उक्त उदाहरण दिया है, उसमें और सर्वेसाधर्म्य के पूर्वोक्त उदाहरण में कोई भेद नहीं दिखता। वस्तुतः प्रस्तुत उदाहरण सर्वेसाधर्म्य का हो जाता है।

न्याय-सूत्र में उपमान परीक्षा में पूर्व-पक्ष में कहा गया है कि अत्यन्त, प्राय: और एक देश से जहाँ साधम्यें हो, वहाँ उपमान प्रमाण हो नहीं सकना है, इत्यादि । यह पूर्वपक्ष अनुयोगद्वारगत साधम्योपमान के तीन भेद को किसी पूर्व परम्परा को लक्ष्य में रख कर ही किया गया है यह उक्त सूत्र की व्याख्या देखने से स्पष्ट हो जाता है। इससे फलित यह होता है कि अनुयोग का उपमान वर्णन किसी प्राचीन परंपरान्तारी हैं।"

आगम-चर्चा—अनुयोगद्वार में आगम के दो भेद किए गए हैं १. लीकिक २. लोकोत्तर।

१. लीकिक आगम में जैनेतर शास्त्रों का समावेश अभीष्ट है। जैसे महाभारत, रामायण, वेद आदि और ७२ कलाशास्त्रों का समावेश भी उसी में किया है।

२. लोकोत्तर आगम में जैन शास्त्रों का समावेश है। लीकिक आगमों के विषय में कहा गया है, कि अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीवों ने अपने स्वच्छन्दमति-विकल्पों से बनाए हैं। किन्तु लोकोत्तर—जैन आगम के विषय में कहा है कि वे सर्वेज्ञ और सर्वदर्शी पुरुषों ने बनाए हैं। ।

<sup>&</sup>quot; "सब्बवेहम्मे श्रोबम्मे निरंप तहाचि तेणेव तस्त श्रोबम्मे कीरह, अहा जीएण जीअसरिसं कर्ष, वासेण दाससरिसं कर्ष ।" इत्यादि ।

<sup>&</sup>lt;sup>५५</sup> देखो न्याया० टिप्पणो—पृष्ठ २२२-२२३।

स्वतन्त्र भाव से नहीं, विन्तु गणघरप्रणीत आगम के साथ अविसंवाद के कारण है।

कालकम से जैन संघ में बीर नि० १७० वर्ष के बाद श्रुत केवली का भी अभाव हो गया और केवल दलपूर्वधर ही रह गए, तब उनकी विशेष योग्यता को ध्यान में रखकर जैन संघ ने दलपूर्वधर-प्रियत प्रत्यों को भी आगम में सामिल कर लिया। इन प्रत्यों का भी प्रामाण्य स्वतन्त्रभाव से नहीं, किन्तु गणधरप्रणीत आगम के साथ अविरोधमूलक है।

जैनों की मान्यता है कि चतुर्दशपूर्वधर वे ही साधक हो सकते हैं, जिनमें नियमतः सम्पर्धान होता है। '' अतएव उनके प्रत्यों में आगम विरोधी वातों की संभावना हो नहीं है।

आगे चलकर ऐसे कई आदेश जिनका समर्थन किसी शास्त्र से नहीं होता है, किन्तु जो स्विविरों ने अपनी प्रतिभा के बल से किसी विषय में दी हुई संमतिमात्र हैं, उनका समावेश भी अंगवाहा आगम में कर लिया गया है। इतना ही नहीं कुछ मुक्तकों को भी उसी में स्थान प्रास्त है। "

अभी तक हमने आगम के प्रामाण्य-अप्रामाण्य का जो विचार किया है, यह बक्ता की दृष्टि से । अर्थात् किस बक्ता के बचन को ब्यवहार में सबंधा प्रमाण माना जाए । किन्तु आगम के प्रामाण्य या अप्रामाण्य का एक दूसरी दृष्टि से भी अर्थात् श्रोता की दृष्टि से भी आगमों में यिचार हुआ है, उसे भी बता देना आवश्यक है।

शब्द तो निर्जीव हैं और सभी सांकेतिक अर्थ के प्रतिपादन की योग्यता रखते हैं। अत्तर्व सर्वार्थक भी हैं। ऐसो स्थिति में निरुषय दृष्टि से विचार करने पर शब्द का प्रामाण्य जैसा मीमांसक मानता है स्वतः नहीं किन्तु प्रयोक्ता के गुण के कारण सिद्ध होता है। इतना ही नहीं

<sup>.</sup> ५४. बृहत्० १३२।

५५. बृहत् १४४ मीर उसकी पारटीप । दिशेषा० ५५०।

बल्कि श्रोता या पाठक के कारण भी प्रामाण्य या अप्रामाण्य का निर्णय करना पड़ता है। अतएव यह आवस्यक हो जाता है, कि वक्ता और श्रोता दोनों की दृष्टि से आगम के प्रामाण्य का विचार किया जाए।

शास्त्र की रचना निष्प्रयोजन नहीं, किन्तु श्रोता को अभ्युदय और निःश्रेयस मार्ग का प्रदर्शन करने की दृष्टि से ही है-यह सर्वसंमत है। किन्तु शास्त्र की उपकारकता या अनुपकारकता मात्र शब्दों पर निर्भर न होकर श्रोता की योग्यता पर भी निर्भर है। यही कारण है कि एक ही शास्त्रवचन के नाना और परस्पर विरोधी अर्थ निकाल कर दार्श्वनिक लोग नाना मतवाद खड़े कर देते हैं। एक भगवद्गीता या एक ही ब्रह्मसूत्र कितने विरोधी वादों का मूल बना हुआ है। अतः श्रोता की दृष्टि से किसी एक ग्रन्थ को नियमतः सम्यक या मिथ्या कहना या किसी एक ग्रन्थ को ही आगम कहना निश्चय दुप्टि से भ्रमजनक है। यही सोचकर मूल ध्येय मुक्ति की पूर्ति में सहायक ऐसे सभी शास्त्री की जैनाचार्यो ने सम्यक् या प्रमाण कहा है। यह व्यापक दृष्टि विन्दु आध्यात्मिक दृष्टि से जैन परंपरा में पाया जाता हैं। इस दृष्टि के अनु-सार वेदादि सब शास्त्र जैनों को मान्य है। जिस जीव की श्रद्धा सम्यक् हैं, उसके सामने कोई भी शास्त्र आ जाए वह उसका उपयोग मोक्ष मार्गं को प्रशस्त बनाने में ही करेगा। अतएव उसके लिए सब शास्त्र प्रामाणिक हैं, सम्यक् है किन्तु जिस जीव की श्रद्धा ही विपरीत है, यानी जिसे मुक्ति की कामना ही नहीं उसके लिए वेदादि तो क्या तथाकथित जैनागम भी मिथ्या है, अप्रमाण हैं। इस दृष्टि विन्दु में सत्य का आगृह है, सांप्रदायिक कदागृह नही-- "भारहं रामायणं चित्रारि य वेया संगोवंगा-एयाइं मिच्छादिद्रिस्स मिच्छत्तपरिग्गहियाइं मिच्छासुयं। एयाई चेव सम्मदिद्रिस्स सम्मत्तपरिग्गहियाई सम्मसुयं-नंदी-४१।

सम्यक् - श्रुतस्य मिथ्यात्वं, मिथ्यावृष्टि - परिग्रहात् । मिथ्या - श्रुतस्य सम्यवत्वं, सम्यव्यष्टि - परिग्रहात् ।

> \*\* \*\*

न समुद्रोऽ समुद्रो वा, समुद्रांशो यथोच्यते । नाप्रमाणं प्रमाणं वा, प्रमाशांशस्तथा नयः ॥

वाद-विद्या-खण्ड

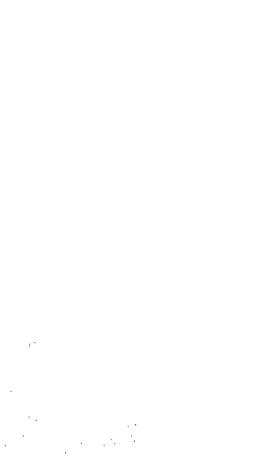

#### जैन आगमों में वाद और वाद-विद्या:

१. बाद का महत्व--जैन धर्म आचार प्रधान है, किन्तु देश-काल को पिरिस्थित का असर उसके ऊपर न हो, यह कैसे हो सकता है? स्वयं भगवान महावीर को अपनी धर्मदृष्टि का प्रचार करने के लिए अपने चिरत्र-बल के अलावा वाग्वल का प्रयोग करना पड़ा है। सब उनके अनुयायी मात्र चिरत्र-बल के सहारे जैनधर्म का प्रचार और स्थापन करें, यह संभव नहीं।

भगवान् महावीर का तो युग ही, ऐसा मालूम देता है कि, जिजासा काया। लोगजिज्ञासा-तृष्ति के लिए इघर-उधर घूमते रहे और जो भी मिला उससे प्रश्न पूछते रहे। लोग कोरे कर्म-काण्ड--यज्ञयागादि से हट करके तत्त्वजिज्ञास् होते जा रहे थे। वे अकसर किसी की बात को तभी मानते, जबिक वह तर्क की कसौटी पर खरी उतरे अर्थात् अहेतुबाद के स्थान में हेत्रवाद का महत्त्व बढता जा रहा था। अनेक लोग अपने आपको तत्त्व-द्रप्टा बताते थे, और अपने तत्त्व-दर्शन को लोगों में फैलाने के लिए उत्सुकतापूर्वक इधर से उधर विहार करते थे और उपदेश देते थे, या जिज्ञासु स्वयं ऐसे लोगों का नाम सुनकर उन के पास जाता था और नानाविध प्रश्न पूछता था। जिज्ञासु के सामने नाना मतवादों और समर्थक युक्तियों की धारा वहती रहती थी। कभी जिज्ञासु उन मतों की तुलना अपने आप करता था, तो कभी तत्त्वद्रप्टा ही दूसरों के मत की युटि दिखा करके अपने मत को श्रेष्ठ सिद्ध करते रहे। ऐसे ही बाद प्रतिवाद में से वाद के नियमोपनियमों का विकास होकर कमशः वाद का भी एक शास्त्र बन गया। न्याय-सूत्र, चरक या प्राचीन बौद्ध तर्क-बास्त्र में वादशास्त्र का जो विकसित रूप देखा जाता है, उसकी पूर्व भूमिका जैन आगम और नौद्धपिटकों में विद्यमान है। उपनिषदों में वाद-

विवाद नो यहुन है किन्तु जन वाद-विवादों के पीछे कौन से नियम काम कर रहे हैं. इसका उल्लेख नहीं। अलएव वादिष्या के नियमों का प्राचीन रूप देराना हो, तो जैनागम और बीढ़ पािल त्रिपटक ही की दारण लेनी पड़ती है। इसी से बाद और वादशास्त्र के पदार्थों के विषय में जैन आगम का आध्यण कर के कुछ लिखना अप्रस्तुत न होगा। ऐसा करने से वह जात हो मकेगा, कि वादशास्त्र पहिले कैसा अव्यवस्थित था और किस नरह बाद में व्यवस्थित हुआ तथा जैन दार्शनिकों ने अपने ही आगमगत पदार्थों से क्या छोड़ा और किस रूप में कामन रहा।

क्पा-साहित्य और कथापद्धति के वैदिक, बौद्ध और जैनपरंपरा-गन विकास की रूपरेखा का चित्रण पेण्डित मुखलालजी ने विस्तार से किया है। विदोप जिज्ञासुओं को उसी को देखना चाहिए। प्रस्तुत में जनआगम को केन्द्र रतकर ही कथा या बाद में उपयुक्त ऐसे कुछ पदाओं का निरूपण करना इस्ट है।

श्रमण और ब्राह्मण अपने-अपने मत की पुष्टि करने के लिए विरोधियों के साथ बाद करते हुए और युक्तियों के बल से प्रतिवादी को परास्त करते हुए बीद्धपिटकों में देखे जाते हैं। जैनागम में भी प्रतिवादियों के साथ हुए ध्रमणों, ध्रावकों और स्वयं भगवान महावीर के वादों का वर्णन आना है। उपासकदशांग में गीशालक के उपासक सहालपुत्त के नाथ निय्तिवाद के विषय में हुए भगवान महावीर के बाद का अस्पत रोजक वर्णन है—अध्य० ७। उसी सूत्र में उसी विषय में कुंडकोलिक और एक देव के बीच हुए बाद का भी वर्णन है—अ० ६।

जीव और झरीर भिन्न हैं, इस विषय में पादर्वानुयायी केशीश्रमण और नास्त्रिक राजा पएसी का वाद रायपसेणइय सूत्र में निर्विष्ट है। ऐसा ही बाद बौद्धपिटक के दीघनिकाय में पायासीसुत्त में भी निर्विष्ट है।

सूत्रकृतांग में आर्थ अह्वा अनेक मतवादियों के साथ नानाम-न्तस्यों के विषय में जो बाद हुआ है, उसका वर्णन है—सूत्रकृतांग २६।

पुरातत्व २. ३. में 'कथापद्धतिनु' स्वरूप अमे तेना साहित्यनु' विग्दर्शन' तथा प्रमाणनीमांसा भाषा टिप्पण पृ० १०६-१२४।

भगवती-सूत्र में लोक की शादवतता और अशावतताता, सान्तता और अनन्तता के विषय में, जीव की सान्तता, अनन्तता, एकता अनेकता जादि के विषय में, कर्म स्वकृत है, परकृत है कि उभयकृत है— त्रियमाण कृत है कि नहीं, इत्यादि विषय में भगवान महावीर के अन्य तीर्षिकों के साथ हुए बादों का तथा जैन ध्रमणों के अन्य तीर्षिकों के साथ हुए वादों का तथा जैन ध्रमणों के अन्य तीर्षिकों के साथ हुए वादों का तथा जैन ध्रमणों के अन्य तीर्षिकों के साथ हुए वादों का विस्तृत वर्णन पद पद-पर मिलना है—देखो स्कंधक, जमाली आदि की कथाएँ।

उत्तराध्ययनगत पादर्वानुयायो केशीश्रमण और भगवान महावीर के प्रयान शिष्य गणधर गौतम के बीच हुआ जैन-आचार विषयक वाद सुप्रसिद्ध है—अध्ययन—२३।

भगवती सूत्र में भी पादर्वानुयायियों के साथ महावीर के श्रावक और श्रमणों के वादों का उत्लेख अनेक स्थानों पर है—भगवती—१.६; २.५; ५. ६; ६.३२।

मूत्रकृतांग में गौतम और पार्व्वानुयायी जदक पेढालपुत्त का वाद भी सुप्रसिद्ध है—सूब ॰ २.७ । गुरु जिप्य के बीच होने चाला बाद वीतराग कथा कही जाती है, क्योंकि उसमें जय-पराजय को अवकाश नहीं । इस बीतराग कथा से तो जैनआगम भरे पड़े हैं । किन्तु विदेयतः इसके लिए भगवती सूत्र देखना चाहिए । उसमें भगवान के प्रधान जिप्य गौतम ने मुख्य रूप से तथा प्रसंगतः अनेक अन्य धिप्यों ने अनेक विपयों में भगवान से प्रश्न पूछे हैं और भगवान ने अनेक हेतुओं और दृष्टांतों के द्वारा जनका समाधान किया है ।

इत सव वादों से स्पष्ट है, िक जैन श्रमणों और श्रावकों में वाद कला के प्रति उपेक्षाभाव नहीं था। इतना ही नहीं, िकन्तु धर्म प्रचार के साधन रूप से वाद-कला का पर्याप्त मात्रा में महत्त्व था। यही कारण है िक भगवान महावीर के ऋद्विप्राप्त द्विप्यों की गणना में वाद-प्रवीण दिप्यों की पृथक् गणना की है। इतना ही नहीं, िकतु सभी तीर्थकरों के दिाप्यों की गणना में वादियों की संख्या पृथक् बंतलाने की प्रथा हो गई है । भगवान् महाबीर के शिष्यों में वादी की संख्या बताते हुए स्वानांग में कहा है—

'समणस्स णं भगवओ महावीरस्स चत्तारिसया वादीण सदेवम-णुयासुराते परिसाते अपराजियाणं उक्कोसिता वादिसंपया हुत्या'— स्यानांग ३८२ । यही वात कल्पमुत्र में (सू० १४२) भी है ।

स्थानांगसूत्र में जिन नव प्रकार के निपुण पुरुषों को गिनाया है उनमें भी वाद-विद्याविद्यारद का स्थान है—सु० ६७६।

धर्मप्रचार में वाद मुख्य साधन होने से वाद-विद्या में कुशन ऐसे वादी सायुओं के लिए आचार के कठोर नियम भी मृद बनाए जाते थे। इसकी साक्षी जैनदास्य देते हैं। जैन आचार के अनुसार गरीर शुचिता परि-हार्य है। साधु स्नानआदि शरीर-संस्कार नहीं कर सकता, इसी प्रकार स्निग्ध-भोजन की भी मनाई है। तपस्या के समय तो और भी हक्ष-भोजन का विधान है। साफ-सुयरे कपड़े पहनना भी अनिवार्य नहीं। पर कोई पारिहारिक तपस्वी साधु वादी हो और किसी सभा में वाद के लिए जाना पड़े, तब भी सभा की दृष्टि से और जैन धर्म की प्रभावना की दृष्टि से उसे अपना नियम मुद्र करना पड़ता है, तब वह ऐसा कर लेता है। क्योंकि यदि वह सभा-योग्य शरीर संस्कार नहीं कर लेता,तो विरो-धियों को जुगुप्सा का एक अवसर मिल जाता है। मलिनवस्त्रों का प्रभाव भी सभाजनों पर अच्छा नहीं पड़ता, अतएव वह साफ सुंपरे कपड़े पहन कर सभा में जाता है। रूक्षभोजन करने से बुद्धि की तीवता में कमी न हो इसलिए वाद करने के प्रसंग में प्रणीत अर्थात् स्निग्ध भोजन लेकर अपनी युद्धि को सत्त्वशाली बनाने का यत्न करता है। ये सब सकारण आपवादिक प्रतिसेवना हैं³। प्रसंग पूर्ण हो जाने पर गुरु उसे अविधि पूर्वक अपवाद-सेवन के लिए हलका प्रायश्चित्त देकर शुद्ध कर देता है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> कल्पसूत्र सू० १६५ इत्वादि ।

<sup>3 &#</sup>x27;'पाया या दंतासिया उ घोषा, या बुद्धिहेलुं व पणीयभत्ते । तं वातिगं वा . मईसत्तहेजं सभाजयद्ठा सिचयं य युक्तं ।' बृहत्कत्पभाष्य ६०३४ ।

सामान्यतः नियम है, कि साधु अपने गण-गच्छ को छोड़कर अन्यत्र न जाए, किन्तु ज्ञान-दर्शन और चित्र की वृद्धि की दृष्टि से अपने गृह को पूछ कर दूसरे गण में जा सकता है। दर्शन को लक्ष्य में रखकर अन्य गण में जाने के प्रसंग में स्पष्टीकरण किया गया है, कि यदि स्वगण में दर्शन प्रभावक शास्त्र (सम्मत्यादि)का कोई ज्ञाता न हो, तो जिस गण में उसका ज्ञाता हो, वहाँ जाकर पढ़ सकता है। इतना ही नहीं, किन्तु दूसरे आचार्य को अपना गृह या उपाध्याय का स्थान भी हेतु-विद्या के लिए दे, तो अनुचित नहीं ममभा जाता। ऐसा करने के पहले आवश्यक है, कि वह अपने गृह या उपाध्याय की आजा ले ले। वृहत्कत्पभाष्य में कहा है कि—

"विज्ञानंतिनिमत्ते हेउ सत्यद्व वंतणहाए" बृहत्कत्वभाष्य गा० ४४७३। अर्थात् दर्यन प्रभावना की दृष्टि से विद्या-मन्त्र-निर्मित्त और हेतु गान्त्र के अध्ययन के लिए कोई साधु दूसरे आचार्योपाध्याय को भी अपना आचार्य वा उपाध्याय बना सकता है।

अथवा जब कोई शिष्प देखता है, कि तर्क-शास्त्र में उस के गुरु की गित न होने से दूसरे मत वाले उन से बाद फरके उन तर्कानिभन्न गुरु को नीचा गिराने का प्रयत्न करते हैं, तब वह गुरु की अनुज्ञा लेकर गणान्तर में तर्कविद्या में निपुण होने के लिए जाता है या स्वयं गुरु उसे भेजते है। अन्त में वह तर्क निपुण होकर प्रतिवादियों को हराता है और इस प्रकार दर्शनप्रभावना करता है।

यि किसी कारण से आचार्य दूसरे गण में जाने की अनुजा न देते हों, तब भी दर्शन प्रभावना की दृष्टि से विना आजा के भी वह दूसरे गण में जाकर बादविद्या में कुशलता प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः अन्य आचार्य विना आजा के आए हुए विष्य को स्वीकार नहीं कर सकते किन्तु ऐसे प्रसंग में वह भी उसे स्वीकार करके दर्शन प्रभावना की दृष्टि में तर्क-विद्या पट्टाने के लिए वाध्य हो जाते हैं

ह वही ४४२४।

<sup>ँ</sup> वही ४४२६-२७।

६ दही गा० ५४३६।

इसी प्रकार सुचरित की भी चतुभंगी होती है।

इन में से बाद के साथ सम्बन्ध प्रथम की दो धर्मकथाओं का है। संवेजनी और निवेंदनी कथा तो वही है, जो गुरु अपने शिष्य को संवेग. और निर्वेद की वृद्धि के लिए उपदेश देता है। आक्षेपणी कथा के जो भेद है. उनसे प्रतीत होता है, कि यह गुरु और शिष्य के बीच होनेवाली धर्मकथा है,उमे जैनपरिभाषा में वीतराग कथा और न्यायशास्त्र के अनुसार तत्त्वबुगु-त्सु-कथा कहा जासकता है। इसमें आचारादि विषय में शिष्य की रांकाओं का समाधान आचार्य करते हैं। अर्थात् आचारादि के विषय में जो आक्षेप होते हों, उनका समाधान गुरु करता है। किन्तु विक्षेपणी कथा में स्वसमय और परसमय दोनों को चर्चा है। यह कथा गुरु और शिष्य में हो, तब तो वह वीतरागकथा ही है, पर यदि जयार्थी प्रतिवादी के साथ कथा हो, तब वह वाद-कथा या विवाद कथा में समाविष्ट है। विक्षेपणी के पहले प्रकार का ताल्पर्य यह जान पड़ता है, कि वादी प्रथम अपने पक्ष की स्थापना करके प्रतिवादी के पक्ष में दोपोद्भावन करता है। दूसरा प्रकार प्रतिवादी को लक्ष्य में रखकर किया गया जान पड़ता. है । क्योंकि उसमें परपक्ष का निरास और वाद में स्वपक्ष का स्थापन है । अर्थात् यह बादी के पक्ष का निराकरण करके अपने पक्ष की स्थापना करता है। तीसरी और चौथी विक्षेपणी कथा का तात्पर्य टीकाकार ने जो बताया है, उससे यह जान पड़ता है कि बाढी प्रतिवादी के सिद्धान्त में जितना सम्यगंश हो, उसको स्वीकार करके मिथ्यांश का निराकरण करता है और प्रतिवादी भी ऐसा ही करता है।

निगीयभाष्य के पंचम उद्देशक में (पृ० ७६) कथा के भेद बनाने हुए कहा है--

"वादो जप्प वितंटा पाइच्णनकहा व णिन्छयकहा य ।"

इससे प्रतीत होता है, कि टीका के युग में अन्यत्र प्रतिद्ध वाद, जत्य और वितण्डा ने भी कथा में स्थान पा लिया था। किन्तु इसकी विभेषत्रचा यहाँ प्रस्तुत नहीं। इतना ही प्रस्तुत है, कि मूल आगम में इन कथाओं ने जल्पआदि नामों से स्थान नहीं पाया है।

### ३. विवाद :

स्थानांग सूत्र में विवाद के छह प्रकारों का निर्देश है—

छुध्यिहे विवादे पं० तं० १ श्रोशकतित्ता, २ उस्सक्कइत्ता, ३ श्रणुसोमदत्ता, ४ पडिलोमइत्ता, ५ भइत्ता, ६ भेलइत्ता ।" सू० ५१२.

ये विवाद के प्रकार नहीं है, किन्तु वादी और प्रतिवादी विजय के लिए कैसी-कैसी तरकीय किया करते थे, इसी का निर्देश मात्र है। टीकाकार ने प्रस्तुत में विवाद का अर्थ जल्प किया है, वह ठीक ही है। जैसे कि—

- १. नियत समय में यदि वादी की वाद करने के लिए तैयारी न हो, तो वह वहाना बनाकर सभा स्थान से खिसक जाता है या प्रति-वादी को खिसका देता है, जिससे वाद में विलम्ब होने के कारण उसे तैयारी का समय मिल जाए।
- २. जब बादी अपने जय का अवसर देख लेता है, तब वह स्वयं उत्मुकता से बोलने लगता है या प्रतिवादी को उत्मुक बनाकर बाद का गीघ प्रारम्भ करा देता है।
- ३. वादी सामनीति से विवादाध्यक्ष को अपने अनुकूल वनाकर वाद का प्रारम्भ करता है या प्रतिवादी को अनुकूल बनाकर वाद प्रारम्भ कर देता है, और वाद में पड़ जाने के बाद उसे हराता है <sup>3</sup> ।

ज्ञेपर टीकाकार के श्रमुक्तार श्रर्थ किया है, किंग्तु चरक को देखते हुए यह श्रर्थ किया जा सकता है कि जिसमें श्रपनी श्रयोग्यता हो उस बात को टाल देना श्रीर जिसमें सामनें वाला श्रयोग्य हो उसी में विवाद करना।

े चरक में सन्धाय संभाषा वीतरात-कथा को कहा है। उसका दूसरा नाम अनुलोम संभाषा भी उसमें है। विमानस्थान श्र० =. सू० १६। प्रस्तुत में टीकाकार के श्रनुसार ग्रथं किया गया है किन्तु संभव है, कि आलुलोमइला—इसका सम्बन्ध सरककी श्रणुलोमसन्धाय संभाषा के साथ हो। चरककृत व्याख्या इस प्रकार है—

<sup>ै</sup> घरक के इस वाक्य के साथ उपर्युक्त दोनों विवादों की तुलना करना चाहिए—

<sup>&</sup>quot;परस्य सार्गुण्यदोवयसमधेक्षितस्यम्, समयेस्य च यत्रैनं श्रेष्ठं रुग्टेत नात्य सत्र जस्यं योजयेद् श्रनाविष्कृतमयोगं कुर्यन् । यत्र स्वेनमयरं भन्येत तत्रवेनमाशु निगृह्ह्येयात् ।" विमानस्यान् द्रा० - स० २१ ।

४. यदि वादी देखता है कि वह प्रतिवादी को हराने में सबंबा समर्थ है, तब वह सभापित और प्रतिवादी को अनुकूल बनाने को अपेक्षा प्रतिकूल ही बनाता है और प्रतिवादी को हराता है।

अध्यक्ष की सेवा कर के किया जाने वाला वाद।

६. अपने पक्षपाती सभ्यों से अध्यक्ष का मेल करांके या प्रतिवादी के प्रति अध्यक्ष को द्वेपी बनाकर कियां जाने वाला बाद।

वादी वाद प्रारम्भ होने के पहले जो प्रपञ्च करता है, उसके साथ अन्तिम दो विवादों की तुलना की जा सकती है। ऐसे प्रपञ्च का जिक चरक में इन शब्दों में है—

"प्रापेष ताबदिवं कर्ते यतते सम्पाय परिचवाध्यमभूतमात्मनः प्रकरणमादेश-वितरवापः यद्वा परस्य भृशदुर्गं रक्षात् पक्षम्, प्रथवा परस्य भृशं विमुख्यानयेत् । परिचिदं बोपसहितायामश्रवप्रसमाभिवक्तुम् एवैव ते परिचद् यवेष्टं ययाभित्रायं वादं वादमर्यादां च स्थापिष्यतीरयुक्तवा तृष्णीमासीत ।" विमानस्थान प्र० = सु० २४ ।

४ वादबोप-स्थानांग-सूत्र में जो दश दोप गिनाए गए हैं, उनका भी सम्बन्ध वाद-कथा से "है। अतएव यहां उन दोपों का निर्देश करना आवस्यक है-

"वसमिहे दोसे पं॰ तं०

१ सज्जातदीसे, २ मितभगदोसे, ३ पसत्यारदीसे, ४ परिहरणदीसे।

तत्र ज्ञानविज्ञानव्यनप्रतिवयनशक्तिस्यने नाकोपनेनानुसकृत विद्येनानसूयकेनानु नेयेनानुस्यकोपिनेन बलेदाक्षमेल प्रियसंभाषणेन च सह सःधायसंभाषा विधीयते । तथा विधेन सह सःध्यय विश्वश्रधः स्वयेत् पृत्रदेशित च विश्वश्यः, पृत्रदेते चारमं विश्वश्यः विश्वश्यः

चरककी विगृह्यतं-भाषा की स्थानांगगत प्रतिलोम से मुसना की जा सकती है। वर्षोकि चरक के अनुसार विगृह्यतंभाषा अपने से हीन या प्रपनी बरावरी करने वाते

के साथ हो करना चाहिए, श्रेष्ठ से कभी नहीं।

भेभ''एते हि गुर्वाशच्ययोः वादिप्रतिवादिनोवा वादाश्रया इव लक्ष्यने''
स्वानांगसुत्रदोका० सुरु ७४३ ।

५ सलबखण, ६ वकारण, ७ हेउदोसे = संकामणं, ६ निग्गह, १० वरयुदोसे ॥" सु० ७४३ ।

१ प्रतिवादी के कुल का निर्देश करके बाद में दूपण देना। या प्रतिवादी की प्रतिभासे क्षोभ होने के कारण वादी का चुप हो जाना तज्जातदोप है।

२ वाद प्रसंग में प्रतिवादी या वादि का स्मृतिश्रंश मितभंग दोप है।

३ वाद प्रसंग में सभ्य या सभापति पक्षपाती होकर जयदान करे या किसी को सहायता दे तो वह प्रशास्तदोप है।

४ सभा के नियम के विरुद्ध चलना या दूषणका परिहार जात्युत्तर से करना परिहरण दोप है।

- ५ अतिन्याप्ति आदि दोष स्वलक्षण दोष हैं।
- ६ युक्तिदोपकारणदोप कहलाता है।
- ७ असिद्धादि हेत्वभास हेत्दोप हैं।
- प्रतिज्ञान्तर करना संक्रमण है या प्रतिवादी के पक्ष का स्वीकार करना संक्रमण दोप है। टीकाकार ने इसका ऐसा भी अर्थ किया है कि प्रस्तुत प्रमेय की चर्चा को छोड़ अप्रस्तुत प्रमेय की चर्चा करना संक्रमण दोप है।
  - ६ छलादि के द्वारा प्रतिवादी को निगृहीत करना निग्रह दोप है।
- १० पक्षदोप को वस्तुदोप कहा जाता है जैसे प्रत्यक्षनिराकृत भावि।

डनमें से प्रायः सभी दोपों का वर्णन न्यायशास्त्र में स्वप्ट रूप से हुआ है। असएव विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं।

४ विशेष दोष—स्थानांग सूत्र में विशेष के दश प्रकार भ गिनाए गये

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> "वसिषे विसेसे पंत्रतंत्र वस्यू १ तज्जात दोसे २ त, दोसे एगहितेति ३ त । फारणे ४ त पञ्जपरणे ५, दोसे ६ निक्चे ७ हि स्रहमे ८ ॥ १ ॥ श्रनाणा ६ उव-णीते १० त विसेसेति त, ते वस ।" स्थानांग सूत्रठ ७४३ ।

हैं उनका संबन्ध भी दोप से हीं है ऐसा टीकोकार का अभिप्राय है। मूलकार का अभिप्राय क्या है कहा नहीं जा सकता। टीकाकार ने उन देस प्रकार के विशेष का जो वर्णन किया है वह इस प्रकार है—

- वस्तुदोपविशेष से मतलव है पक्षदोपविशेष, जैसे प्रत्यक्ष-निराकृत, अनुमाननिराकृत, प्रतीतिनिराकृत, स्ववचननिराकृत, और लोकक्रविनिराकृत।
- जन्म मर्ग कर्म आदि विगेषों को लेकर किसी को वाद में दूषण देना तज्जातदोषविशेष है।
- पूर्वोक्त मितभंगादि जो आठ दोष गिनाए हैं वे भी दोपसामान्य की अपेक्षा से दोपविशेष होने से दोपविशेष कहे जाते हैं।
- ४ एकाधिकविजेप प्रथित पर्यायवाची शब्दों में जो कथिन्दि भेद विजेप होना है वह, अथवा एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विजेप 1<sup>53</sup>
- ५. कारणियंगेप—परिणामिकारण और अपेक्षा कारण ये कारण-विशेष हैं। अथवा उपादान, निमित्त, सहकारि, ये कारण विशेष हैं। अथवा कारणदोषिवशेष का मतलव है युक्ति दोष। दोष सामान्य की अपेक्षा में युक्ति दोष यह एक विशेष दोष है।
- इ. वस्तु को प्रत्युत्पन्न ही मानने पर जो दोप हो वह प्रत्युत्पन्न दोप विशेष है। जैसे अकृताम्यागम कृतविष्रणाशादि।
- जो दोप सर्वदा हो वह नित्य दोप विशेष है जैसे अभव्य में मिध्यात्वादि । अथवा वस्तु को सर्वया नित्य मानने पर जो दोप हो वह नित्यदोपविशेष है ।
- अधिकदोपविशेष यह है जो प्रतिपत्ति के लिये अनावश्यक ऐसे अवयवों का प्रयोग होने पर होना है।

<sup>ें</sup> इस दोव के मूलकारका प्रभिन्नाय पुनरुक्त निष्टहस्थान से न्यायमू० ४.२. १४) और चरकसमत अधिक नामक वांडयदोयसे ("यडा सम्बद्धार्थमपि डिर्रामयी यसे तत् पुनरुक्तत्याद प्रधिकम" —ियमान० अ० ट. सू० ४४) हो तो म्रारवर्य नहीं।

न्यायसूत्रसंमत अधिक निग्रहस्थान यहाँ अभिप्रेत है।

- ६. स्वयंकृत दोप ।
- १०. परापादित दोप।

### ६ प्रश्न

स्थानांग सूत्र में प्रश्न के छः प्रकार बताए गये हैं-

- १. संशय प्रश्न
- २. व्युद्ग्र प्रश्न
- ३. अनुयोगी
- ४. अनुसोम
- ५. तथाज्ञान
- ६. अतथाजान

वाद में, चाहे वह बीतराग कथा हो या जल्प हो, प्रवन का पर्याप्त महत्त्व है। प्रस्तुत सूत्र में प्रध्न के भेदों का जो निर्देश है वह प्रवनों के पीछे रही प्रष्टा की भावना या भूमिका के आधार पर है ऐसा प्रतीत होता है।

१. संशय को दूर करने के लिये जो प्रश्न पूछा जाय वह संशय प्रश्न है।

इस संज्ञम ने न्याय सूत्र के सोलह पदार्थी में और चरक के वादपदों में स्थान पाया है।

संशय प्रश्न की विशेषता यह है कि उसमें दो कोटि का निर्देश होता है जैसे "किनु खबु ग्रस्त्यकालमुखुः उत नास्तीति" विमान० ग्र० ६. सू० ४३ ।

- २. प्रतिवादी जब अपने मिथ्याभिनिवेश के कारण प्रश्न करता है तब वह ब्युद्ध प्रश्न है।
- ३, स्वयं वक्ता अपने चक्तव्य को स्पष्ट करने के लिये प्रश्न खडा करके उसका उत्तर देता है तब वह अनुयोगी प्रश्न है अर्थात् व्याख्यान या परूपणा के लिये किया गया प्रश्न । चरक में एक अनुयोग वादपद है उसका लक्षण इस प्रकार चरक ने किया है—

व्याप्ति प्रसिद्ध न होने से तत्साधक अन्य प्रमाण की अपेक्षा रखने के कारण साध्यसिद्धि में विलम्ब होता हो उसे यापक कहते हैं ।

इसका लौकिक उदाहरण दिया गया है— किसी असाब्दों स्त्री ने अपने पित को ऊँट की लीडिया देकर कहा कि उच्जयिनी में प्रत्येक का एक रूपया मिलेगा अत एवं वहीं जाकर वेचो । मूर्ख पित जब लोभवा उज्जयिनी गया तो उस काफी समय लग गया । इस वीच उस स्त्री ने अपने जार के साथ कालधापन किया.

यापक का अर्थ टीकाकारों ने जैसा किया है उत्तर लिखा है। वस्तुतः उसका तात्पर्य इतना ही जान पड़ता है कि प्रतिवादी को समभने में देरी लगे वैसे हेतु के प्रयोग को यापक कहना चाहिए। यदि यापक का यही मतलव है तो इसकी तुलना अविज्ञातार्थ निग्रहस्थानयोग वाक्यप्रयोग से करना चाहिए। न्यायसूत्रकार ने कहा है कि बादी तीन दफह उच्चारण करे फिर भी यदि प्रतिवादी और पर्यंत् समभ न सके तो वादी को अविज्ञातार्थनिग्रह स्थान प्राप्त होता है। अर्थात् न्यायसूप्रकार के मत से यापक हेतु का प्रयोक्ता निग्रहीत होता है।

'परिपत्प्रतिवादिस्या त्रिरभिहितमिव ग्रविज्ञातमविज्ञातार्थम् ।" न्यायमु० ५.२.६ ।

ऐसा हो मत जपायहृदय (पृ०१) और तकंशास्त्र (पृ०८) का भी है।

चरक संहिता में विगृह्यसंभाषा के प्रसंग में कहा है कि "तिह्रष्टेन सह कथयता त्याविद्धदीर्घसूत्रसंकुलैवीवयदण्डकें: कथियत्यम्।" विमान-स्थान म्र० म. सू० २०। इपका भी उद्देश्य यापक हेतु के समान ही प्रतीत होता है।

वादशास्त्र के विकास के साथ-साथ यापक जैसे हेतु के प्रयोक्ता को निग्नहस्थान की प्राप्ति मानी जाने लगी यह न्यायसूत्र के अविज्ञात निग्नह स्थान से स्पष्ट है।

<sup>ी &#</sup>x27;'अहभामिया य महिला जावगहेर्जिम्म उष्टलिडाई ।'' दशवै० नि० गाँ० ५७ ।

तर्कशास्त्र (पृ० ३६) उपायह्दय (पृ० १६) और न्यायसूत्र में (४.२.१८) एक अज्ञान निग्रहस्थान भी है उसका कारण भी यापक हेतु हो सकता है क्योंकि अज्ञान निग्रहस्थान तब होता है जब प्रतिवादी बादो की बात को समफ न सके। अर्थात् बादो ने यदि यापक हेतु का प्रयोग किया हो तो प्रतिवादी शीझ उसे नहीं समफ पाता और निग्रहीत होता है। इसी अज्ञान को चरक ने अविज्ञान कहा है—वही ६४।

(२) स्थापक—प्रसिद्धव्याप्तिक होने से साध्य को शीघ्र स्थापित कर देने वाले हेतु को स्थापक कहते हैं। इसके उदाहरण में एक सन्यामी की कथा है 15, जो प्रत्येक ग्राम में जाकर उपदेश देता था कि लोकमध्य में दिया गया दान सादक होता है। पूछने पर प्रत्येक गांव में किसी भाग में लोकमध्य बताता था और दान लेता था। किसी श्रावक ने उसकी धूर्वना प्रकट की। उसने कहा कि यदि उस गांव में लोकमध्य था तो फिर यहां नहीं और यदि यहां है तो उधर नहीं। इस प्रकार वाद चर्चा में ऐसा ही हेतु रखना चाहिए कि अपना साध्य शीघ्र सिद्ध हो जाय और संन्यासी के वचन को तरह परस्पर विरोध न हो। यह हेतु यापक में ठीक विपरीत है और सद्धेतु है।

चरक संहिता में वादपदों में जो स्थापना और प्रतिस्थापना का हन्द्र है उसमें से प्रतिस्थापना की स्थापक के साथ तुलना की जा सकनी है। जैसे स्थापक हेतु के उदाहरण में कहा गया है कि सन्यासी के बचन में विरोध बता कर प्रतिवादी अपनी बात को सिद्ध करता है उसी प्रकार चरकसंहिता में भी स्थापना के विरुद्ध में ही प्रतिस्थापना का निर्देश है 'प्रतिस्थापना नाम या तस्या एव परप्रतिज्ञायाः प्रतिविपरीतार्थस्थापना' वहीं ३२।

(३) ध्यंसक—प्रतिवादी को मोह में डालने वाले अर्थात् छलनेवाले हेतु को व्यंसक कहते है। लौकिक उदाहरण शकटितित्तरी है। किसी पूर्व ने शकट में रखी हुई तित्तिरी को देखकर शकट वाले से छल पूर्वक पूर्छ कि शकटतित्तिरी की क्या कीमत है? शकटवाले ने उत्तर दिया

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup> "लोगस्स मज्फ्रजाणण थावगहेऊ उदाहरणं" दशवै० नि० ८७ ।

<sup>े &</sup>quot;सा सगडतिसिरी—संसर्गाम होई नायच्या।" वही ८८ । 'शकटतिसिरी' के दो प्रयं हैं शकट में रही हुई तिसिरी स्रीर शकट के साथ तिसिरी।

"से नूणं ते सोमिला ! बंभन्नएसु नएसु दुधिहा सरिसवा पन्नता, तंजहा— मित्तत्तिरसवा य घन्नसरिसवा य । तत्य णं जे ते मित्तसरिसवाः त्याले णं समणाणं निगायाणं सभवरोता । तत्य णं जे ते घन्नसरिसवाः अनेसणिज्जा ते समणाणं निगायाणं प्रभवतेया । त्याले ले ते जातियाः त्याले जे ते जातियाः त्याले स्वतेयां ते णं समणाणं निगायाणं भवतेयाः

"मासा ते भंते कि भक्षेया श्रभक्षेया"।

"सोमिला ! मासा मे भन्तेया वि ग्रभवतेया वि ।"

"से केणद्रेणं ""

''से नूण' ते सोमिला ! बंभराप्तु नप्तु दुषिहा मासा पन्नता : तंनहा— वस्वमासा य कालमासा य । तत्य ण' जे ते कालमासा ते णं सावणादीया'''''ते णं समणाण' निगांयाण' प्रभवतेया । तत्य ण' जे ते च्रव्यमासा ते दुषिहा पन्नत्ता श्रत्यमासा य घत्नमासा य । तत्यण' जे ते श्रत्यमासा''''''''तिगांयाण श्रभक्तेया । तत्यण' जे ते घन्नमासा'''''एवं जहां घन्नसरिस्वा'''''''

"कुलत्या ते भन्ते कि भक्षेया श्रभक्षेया ?"

"सोमिला ! बुलस्था भवतेया वि श्रभवतेया वि ।"

"से केणट्ठेण"?",

"से नृष्यं सोमिला ! ते बंभम्नएसु दुविहा कुलस्था पन्नता, तंजहा, इत्यिकुलस्या य प्रमुकुलस्या य । तस्य जे ते इत्यिकुलस्या """ति""निमायाणं श्रमक्षेया । तस्य णंजे ते धप्रकुलस्या एवं जहा पन्नतरिसवा """।" भगयती १८. १० ।

इस चर्चा में प्राकृत भाषा के कारण शब्दच्छल की गुंजाईय है यह बात भाषाविदों को कहने की आवश्यकता नहीं।

म उदाहरण—ज्ञात—वृद्धान्त—जैनगास्त्र में उदाहरण के भेदोपभेद वताये हैं किन्तु उदाहरण का नैयायिकसंगत संकुचित अर्थ न लेकर किसी वस्तु की सिद्धि या असिद्धि में दी जाने वाली उपपत्ति उदाहरण है ऐसा विस्तृत अर्थ लेकर के उदाहरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अताप्व किसी स्थान में उसका अर्थ दृष्टान्त तो किसी स्थान में आख्यानक, और किसी स्थान में उपमान तो किसी स्थान में उपमान तो हि। वस्तुतः जैसे चरकने वादमार्गपदे कह करके या न्यायसूत्र ने तस्वज्ञान

<sup>&</sup>lt;sup>२°</sup> वही सू० २७।

२१ न्याय सु० १.१.१।

के विषयभूत पदार्थों का संग्रह करना चाहा है वैमे ही किसी प्राचीन परंतरा का आधार लेकर स्थानांग मूत्र में उदाहरण के नाम से वादोप-गोगी पदार्थों का संग्रह किया है। जिस प्रकार न्यायसूत्र से चरक का संग्रह स्वतन्त्र है और किसी प्राचीन मार्ग का अनुसरण करना है उसी प्रकार जैन शास्त्रगत उदाहरण का वर्णन भी उक्त दोनों से पृथक ही किसी प्राचीन परंपरा का अनुसामी है।

यद्यपि निर्युक्तिकार ने उदाहरण के निम्नलिखिन पर्याय बताए है किन्तु मुत्रोवन उदाहरण उन पर्यायों से प्रतिपादिन अर्थों में ही सीमित नहीं है जो अगले वर्णन से स्पष्ट है—

. "नायमुदाहरणं ति य दिठु तीयम निवरिक्षणं तहय। एगटु"---दशबै० नि० १२।

स्यानांगसूत्र में जान-उदाहरण के चार भेदों का उपभेदोंके साथ जो नामसंकीर्तन है वह इस प्रकार है-सू० ३३८।

# १ आहरण २ आहरणतद्देश ३ आहरणतद्दीप ४ उपन्यासीपनय

- (१) अपाय (१) अनुशास्ति (१) अधर्मयुक्त (१) तद्वस्तुक
- (२) उपाय (२) उपालम्भ (२) प्रतिलोम (२) तदन्यवस्तुक
- (३) स्थापनाकमं (३) पृच्छा (३) आत्मोपनीत (३) प्रतिनिभ
- (४) प्रत्युत्पप्तविनाशी (४) निश्रावचन (४) दुरुपनीत (४) हेतु

उदाहरण के इन भेदोपभेदों का स्पष्टीकरण दशवैकालिक निर्मुक्ति और चूर्णी में है। उसी के आधार पर हरिभद्र ने दशवैकालिकटोका में और अभयदेव ने स्थानांगटीका में स्पष्टीकरण किया है। निर्मुक्तिकार ने अपायादि प्रत्येक उदाहरण के उपभेदों का चरितानुयोग की दृष्टि से तथा द्रव्यानुयोग की दृष्टि से तथा द्रव्यानुयोग की दृष्टि में वर्णन किया है किन्तु प्रस्तुत में प्रमाण-चर्चीवयोगी द्रव्यानुयोगानुसारी स्पष्टीकरण ही करना इष्ट है।

१ म्राहरण (१) अपाय अनिस्टापादन कर देना अपायोदाहरण है । अर्यान प्रतिवादी की मान्यता में अनिष्टापादन करके उसकी सदो-<sup>पना</sup> के द्वारा उसके परिस्थाग का उपदेश देना यह अपायोदाहरण का प्रयोजन है। भद्रवाहु ने अपाय के विषय में कहा है किन्य जो लोग आत्मा को एकान्त नित्य या एकान्त जिन्त्य मानते हैं उनके मन में गुष-दुख-संसार-मोक्ष की घटना बन नहीं सकती। इसिलए दोनों पक्षों को छोड़कर अनेकान्त का आश्रय लेना चाहिए। दूसरे दार्बनिक ज़िसे प्रय-गापादन कहते हैं उसकी तुलना अपाय से करना चाहिए।

सामान्यतया दूषण को भी अपाय कहा जा सकता है। बादी को स्वपक्ष में दूषण का उद्घार करना चाहिए और परपक्ष में दूषण देना चाहिए।

(२) उपाय—इण्ट वस्तु को प्राप्ति या सिद्धि के ब्यापार विशेष को उपाय कहते हैं। आत्मारितत्वरूप इष्ट के साधक सभी हेतुओं का अवलंबन करना उपायोदाहरण है। जैसे आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है फिर भी सुख-दु:खादि धर्म का आश्रय—धर्मी होना चाहिए। ऐसा जो धर्मी है वहीं आत्मा है तथा जैसे देवदत्त हाथों से घोड़े पर संक्षान्ति करता है, ग्राम से नगर में, वर्षा से शदर में और औदियकादिभाव से उपश्चम में संकान्ति करता है वैसे हो जीव भी-द्रव्यक्षेत्रादि में संकान्ति फरता है तो वह भी देवदत्त की तरह है ।

बौद्धग्रन्थ 'उपायहृदय<sup>र'</sup> में जिस अर्थ में उपाय ,शब्द है उसी अर्थ मा बोध प्रस्तुत उपाय शब्द से भी होता है। बाद में, बादी का धर्म है कि वह स्वपक्ष के साधक सभी उपायों का उपयोग करे और स्वपक्षदूपण का निरास करे। अतएव उसके लिए बादोपयोगी पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है। उसी ज्ञान को कराने के लिये 'उपायहृदय' ग्रंथ

२४ "दरबादिएहि निच्चो एमंतिणेव जीत प्राप्त उ । होइ प्रभावो तेति सुहदुहतंतारमोग्वलाण ॥५६॥ सुहदुग्वलापप्रोगो न विज्ञई निच्चवायपग्वति । एमंतुच्छेप्रांनि अ सुहदुक्खविमाप्यणमञ्जले ॥६०॥" दशबै० नि०

२४ दूबीने जोनी से संस्कृत में इस प्रन्य का अनुवाद किया है। उन्होंने जो प्रति-संस्कृत 'उपाय' बान्द रखा है यह ठीक हो जंचता है। यद्यपि स्वयं दूबी को प्रति-संस्कृत में सबेह है।

की रचना हुई है। स्थानांगगत अपाय और उपाय का भी यही भाव है कि अपाय अर्थात् दूपण और उपाय अर्थात् साधन। दूसरे के पक्ष में अपाय नवाना चाहिये और स्वपक्ष में अपाय मे बचना चाहिए। स्वपक्ष की सिद्धि के लिए उपाय करना चाहिए और दूसरे के उपाय मे अपाय का प्रतिपादन करना चाहिए।

(३)स्थापन कर्मे—इस्ट अर्थकी सम्यक्प्रह्मणा करना स्थापनाकर्म है। प्रतिवादी द्वारा व्यक्तिचार वनलाए जाने पर व्यभिचार निवृत्ति द्वारा यदि हेतु की सम्यग् स्थापना वादी करता है तब वह स्थापना-कर्म है—

> "संबभिचारें हेतुं सहसा बोर्स्नु तमेव श्रन्नोहि । उवयूहइ सप्पसरें सामत्यें चप्पणो नाउँ ॥ ६८ ॥

अभयदेव ने इस विषय में निम्नलिखित प्रयोग दरसाया है 'अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्'' यहाँ कृतकत्वहेतु सन्यभिचार है, वयोंकि वर्णात्मक शब्द नित्य है। किन्तु वादी वर्णात्मक शब्द को भी अनित्य सिद्ध कर देता है—िक 'वर्णात्मा शब्दः कृतकः, निजकारणभेदेन भिद्यमानत्वात् घटपटादिवत्''। यहाँ घटपटादि के दृष्टान्त से वर्णात्मक शब्द का अनित्यत्व स्थापित हुआ है, अतएव यह स्थापनाकर्म हुआ।

'स्थापनाकर्म' की भद्रवाहुकृत व्याख्या को अलग रखकर अगर सव्यसादृश्य की ओर ही ध्यान दिया जाय, तो चरकसंहितागत स्थापना से इसकी तुलना की जा सकती है। चरक के मत से किसी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए हेतु दृष्टान्त उपनय और निगमन का आश्रय लेना स्थापना है। अर्थात न्याय बाक्य दो भागों में विभक्त है—प्रतिज्ञा और स्थापना। प्रतिज्ञा से अतिरिक्त जिन अवययों से वस्तु स्थापित—सिद्ध होती है उनको स्थापना कहा जाता है।

''स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञायाः हेतुहच्टान्तोपनयनिगमनैः स्थापना । पूर्व रिह प्रतिज्ञा पञ्चात् स्थापना । कि हि प्रप्रतिज्ञातं स्थापियव्यति ।'' वही ३१. ।

आचार्य भद्रवाहु ने जो अर्थ किया है वह अर्थ यदि स्थापना कर्म का

लिया जाय, तब चरकसंहितागत 'परिहार' के साथ स्थापना कर्म का सादृदय है। क्योंकि परिहार की ब्याख्या चरक ने ऐसी की है— ''परिहारो नाम तस्यैय बोण्यवनस्य (हेतुबोण्यवनस्य) परिहरणम्'' वही ६०।

(४) प्रत्युत्पन्त विनाशी-जिससे आपन्न दूपण का तस्काल निवारण हो वह प्रत्युत्पन्नविनाशी है जैसे किसी भून्यवादी ने कहा कि जब सभी पदार्य नहीं तो जीव का सद्भाव कैसे ? तब उसको तुरंत उत्तर देना बि

> "जं भणिस नित्य भावा वयणिमणं ग्रिटिय नित्य जह ग्रिट्य । : एव पडन्नाहाणी ग्रसम्रो णु निसेहए को णु ॥ ७१ ॥

अर्थात् निर्पेषक बचन है या नहीं ? यदि है तो सर्वेनिपेष नहीं हुआ क्योंकि बचन सत् हो गया। यदि नहीं तो सर्वेभाव का निर्पेष कैसे ?असत् ऐमे बचन से सर्वेबस्तु का निर्पेष नहीं हो सकता। और जीव के निर्पेष का भी उत्तर देना कि तुमने जो शब्द प्रयोग किया वह तो विकक्षापूर्वक ही। यदि जीव ही नहीं तो विवक्षा किसे होगी? अजीव को तो विवक्षा होती नहीं। अत्तर्व जो निर्पेष बचन का समब हुआ उसी से जीव का अस्तित्व मी सिद्ध हो जाता है। यह उत्तर का प्रकार प्रस्कृतनन्तिवाशी है-दश्वै किन गाउ ७०-७२।

आचार्य भद्रवाहु की कारिका के साथ विग्रह्व्यावतनी की प्रथम कारिका की तुलना करना चाहिए। प्रतिपक्षी को प्रतिज्ञाहानि निग्रहस्थान से निगृहीत करना प्रत्युत्पन्नविनाशी आहरण है। प्रतिज्ञाहानि निग्रहस्थान न्यायसूत्र (५०२०२) चरक (वही ६१) और तर्क-शाल में (पु०३३) है।

## (२) आहरणतद्देश

(१) अनुवास्ति-प्रतिवादी के मन्तव्य का आंधिक स्वीकार करके दूसरे अंगमें उसको शिक्षा देना अनुवास्ति है जैसे सांस्य को कहना कि सच है आत्मा को हम भी तुम्हारी तरह सद्भूत मानते हैं किन्तु वह अकर्ता नहीं, कर्ता है, क्योंकि वही सुख दुःख का वेदन करता है। अर्थान कर्मकल पाता है—

"जेति पि ग्रत्थि शाया यत्तव्या ते वि ग्रम्ह वि स श्रत्थि । किन्तु ग्रकता न भवड वेययड जेता सुहदुवर्ख ॥ ७५ ॥"

(२) उपालम्भ-दूसरे के मत को दूषित करना उपालम्भ है। जैसे चार्वाक को कहना कि यदि आत्मा नहीं है, तो 'आत्मा नहीं है' ऐसा तुम्हारा कुविज्ञान भी संभव नहीं है। अर्थात् तुम्हारे इस कुविज्ञान को स्वीकार करके भी हम यह सकते हैं, कि उससे आत्माभाव सिद्ध नहीं। क्योंकि 'आत्मा है' ऐसा जान हो या 'आत्मा नहीं है' ऐसा कुविज्ञान हो ये दोनों कोई चेतन जीव के अस्तित्व के बिना संभव नहीं, क्योंकि अचेतन घट में न ज्ञान है न कुविज्ञान-दश्चै० नि० ७६-७७।

उपालम्भ का दार्शनिकों मे सामान्य अर्थ तो यह किया जाता है कि दूसरे के पक्ष में दूपण का उद्भावन करना, "किन्तु चरक ने वाद पदों में भी उपालम्भ को स्वतन्त्र रूप से गिनाया है और कहा है कि "उपालम्भ नो स्वतन्त्र रूप से गिनाया है और कहा है कि "उपालम्भ नाम हेतोदींपवचनम्।" (५६.) अर्थात् चरक के अनुसार हेत्वा-मासों का उद्भावन उपालम्भ है। न्यायसूत्र का हेत्वाभासरूप निग्रहस्थान (५.२.२५) ही चरक का उपालम्भ है। स्वयं चरक ने भी अहेतु (५७) नामक एक स्वतन्त्र वादपद रखा है। अहेतु का उद्भावन ही उपालम्भ है। तर्कशास्त्र (पृ० ४०) और उपायहृदय में भी (पृ० १४) हेत्वाभास का वर्णन आया है। विशेषता यह है कि उपायहृदय में हेत्वाभास का अर्थ विस्तृत है। छल और जाति का भी समावेश हेत्वाभास में स्पट्ट रूप से किया है।

(३) पुच्छा—प्रश्न करने को पृच्छा कहते हैं-अर्थात् उत्तरोत्तर प्रश्न करके परमत को असिद्ध और स्वमत को सिद्ध करना पृच्छा है, जैसे चार्वाक से प्रश्न करके जीवसिद्धि करना।

प्रश्न--आत्मा क्यों नही है ?

उत्तर-क्योंकि परोक्ष है।

प्रश्न-यदि परोक्ष होने से नहीं तो तुम्हारा आत्मनिषेधक कुविज्ञान भी दूसरों को परोक्ष है, अतएव नहीं है। तब जीवनिषेध कैसे होगा ?

<sup>&</sup>lt;sup>२५</sup> न्याय सुत्र १२१।

इस प्रश्न में ही आत्मसिद्धि निहित है और चार्वाक के उत्तर की स्वीकार करके ही प्रश्न किया गया है।

इस पृच्छा की तुलना चरकगत अनुयोग से करना चाहिए। अनुयोग को चरक ने प्रश्न और प्रश्नैकदेश कहा है-चरक विमान० प.४२

जपायहृदय में दूपण गिनाते हुए प्रश्नवाहुल्यमुत्तराल्पता तथा प्रश्नाल्पतोत्तरबाहुल्य ऐसे दो दूपण भी बताए हैं। इस पृच्छा की तुलना उन दो दूपणों से की जा सकती है। प्रश्नवाहुत्यमुत्तरात्पता का स्पष्टी-करण इस प्रकार है-

"ग्रात्मा नित्योऽनैन्द्रियकत्वात् यथाकाकोऽनैन्द्रियकत्वान्तित्य इति भदतः ।शाःना । श्रय यदनैन्द्रियकं तन्नावश्यं नित्यम् । तत्कयं सिद्धम्" उपाय० पृ० २८ ।

प्रश्नाल्पतोत्तरवाहुल्य का स्वरूप ऐसा है→

''ग्रात्मा नित्योऽनैन्द्रियकत्वादिति भवत्स्थापना । श्वनैन्द्रियकस्य द्वैविध्यम् । यथा परमाणवीऽनुपलभ्या ग्रनित्याः । श्राकाशस्त्वित्रयानुपलभ्यो नित्यश्च । कथं भवतौच्यते यदनुपलभ्यत्वान्नित्य इति ।" उपाय० पृ० २८ ।

उपायहृदय ने प्रश्न के अज्ञान को भी एक स्वतन्त्र निग्रहस्थान माना है और प्रक्न का त्रैविध्य प्रतिपादित किया है-

"ननु प्रदनाः कतिविधाः ? उच्यते । त्रिविधाः । यथा धचनसमः, प्रयंसमः, हेतुस मञ्च । यदि वादिनस्तैस्त्रिभः प्रश्नोत्तराणि न मुर्वेन्ति तद्विश्रान्तम् ।" पृ० १८ ।

(४) निश्रावचन-अन्य के वहाने से अन्य को उपदेश देना निश्रा वचन है। उपदेश तो देना स्वशिष्य को किन्तु अपेक्षा यह रखना कि उससे दूसरा प्रतिबुद्ध हो जाए । जैसे अपने शिष्य को कहना कि जो लोग जीव का अस्तित्व नहीं मानते, उनके मत में दानाआदि का फल भी नहीं घटेगा। तब यह सुनकर बीच में ही चार्वाक कहता है कि ठीक तो है, फल न मिले तो नहीं सही । उसको उत्तर देना कि तब संसार में जीवों की विचित्रता कैसे घटेगी ? यह निश्रावचन है-दशवै० नि० गा० ८०।

. (३) आहरणतद्दोप (१) प्रधर्मगुक्त-प्रवचन के हितार्थ सावद्यकर्म करना अधर्मगुक्त होने

से आहरणतद्दोप है। जैसे प्रतिवादी पोट्टशाल परिव्राजन ने वाद में हार-

कर जब विद्यावल से रोहगुप्त मुनि के विनाशार्थ विच्छुओं का सर्जन किया, तब रोहगूप्त ने विच्छओं के विनाशार्थ मयरों का सर्जन किया. जो अधर्मकार्य है र । फिर भी प्रवचन के रक्षार्थ ऐसा करने को रोहगुप्त वाध्य थे—दशकै० नि० गा० ८१ चर्णी।

(२) प्रतिलोम-'शाठ्यं कूर्यात्, शठं प्रति' का अवलंबन करना प्रतिलोम है। जैसे रोहगुप्त ने पोट्टशाल परिव्राजक को हराने के लिए किया। परिवाजक ने जानकर ही जैन पक्ष स्थापित किया, तव प्रतिवादी जैन मिन रोहगप्त ने उसको हराने के लिए ही जैन सिद्धान्त के प्रतिकल त्रैराशिक पक्ष लेकर उसका पराजय किया। उसका यह कार्य अप-सिद्धान्त के प्रचार में सहायक होने से आहरणतहोपकोटि में हैरें।

चरक ने वाक्य दोषों को गिनाते हुए एक विरुद्ध भी गिनाया है। उसकी व्याख्या करते हए कहा है--

"बिरुद्धं नाम यद् इष्टान्तिस्द्वान्तसमयैविरुद्धम् ।" वही १४ । इस व्याख्या को देखते हुए प्रतिलोम की तुलना 'विरुद्धवाश्य दोप' से की जा सकती है। न्यायसुत्रसंमत अपसिद्धान्त और प्रतिलोम में फर्क यह है कि अपसिद्धान्त तव होता है, जब शुरू में वादो अपने एक सिद्धान्त की प्रतिज्ञा करता है और बाद में उसकी अवहेलना करके उससे विरुद्ध वस्त को स्वीकार कर कथा करता है—"सिद्धान्तमभ्यूपेत्यानियमात कथाप्रसंगो-पसिद्धान्तः।" न्याय सु० ५.२.२४। किन्तु प्रतिलोम में वादी किसी एक संप्रदाय या सिद्धान्त को वस्तुतः मानते हुए भी वाद-कथा प्रसंग में अपनी प्रतिभा के वल से प्रतिवादी को हराने की दुष्टि से ही स्वसंमत सिद्धान्त के विरोधी सिद्धान्त की स्थापना कर देता है। प्रतिलोम में यह आवश्यक नहीं कि वह शुरू में अपने सिद्धान्त की प्रतिज्ञा करे। किन्तु प्रतिवादी के मंतव्य से विरुद्ध मंतव्य को सिद्ध कर देता है। वैतण्डिक और प्रतिलोमिक में अंतर यह है, कि वैतण्डिक का कोई पक्ष नहीं होता अर्थात् किसी दर्शन की मान्यता से वह वढ नहीं होता । किन्तु प्राति-लोमिक वह है, जो किसी दर्शन से तो बद्ध होता है। किन्तु बाद-कथा में

<sup>&</sup>lt;sup>२६</sup> विशेषा० २४५६।

<sup>&</sup>lt;sup>२७</sup> विशेषा० गा० २४४६।

प्रतिवादी यदि उसी के पक्ष को स्वीकार कर बाद का प्रारम्भ करता है तो उसे हराने के लिए ही स्वसिद्धान्त के विकद्ध भी वह दलील करता है, और प्रतिवादी को निगृहीत करता है।

(३) ब्रात्मोपनीत—ऐसा उपन्यास करना जिससे स्व का या स्वमत का ही घात हो। जैसे कहना कि एकेन्द्रिय सजीव हैं, क्योंकि उनका क्वासोच्छ्वास स्पष्ट दिखता है—दशकै० नि० चृ० गा० ५३।

यह तो स्पष्टतया असिद्ध हेत्वाभास है। किन्तु चूर्णीकार ने इसका स्पष्टीकरण घट में व्यतिरेकव्याप्ति दिखाकर किया है, जिसका फल घट की तरह एकेन्द्रियों का भी निर्जीव सिद्ध हो जाना है, क्योंकि जैसे घट में व्यासोच्छ्यास व्यक्त नहीं वैसे एकेन्द्रिय में भी नहीं। "जहां" को वि भणेज्या-एगेन्द्रिया सजीया, कन्हा जेण तींत कुडो उस्तातिन्तसाती वीसड । विद्वती घडो। जहां घडसा निज्ञीवन्तेण उस्तातिन्तसाती विष्य । ताल उस्तातिन्तसाती चूडो दोसड तन्हा एते सञ्जीवा। एवमाशीह विषद न भारितव्य।"

(४) दुरुपनीत—ऐसी वात करना जिससे स्वधर्म की निन्दा हो, यह दुरुपनीत है। इसका उदाहरण एक बौद्धभिक्षु के कथन में है। यथा—

"कन्याऽज्यायांचना ते ननु शकरवधे जातपदनासि मस्त्यान्, ते मे महोपयदाान् पिवसि मनु पुतो वेदम्या यसि वेदमाम् । इत्यारोणां गर्लेऽहि स्व नु तय रिपयो येवु सन्यि छिनस्य, चौरस्त्व द्यूतहेतोः कितव इति क्यं येन दासीसुतोऽस्मि ॥' नि० गा० द२-हारि० टीका ।

यह भी चरकसंमत विरुद्ध वाक्य दोष से तुलनीय है। उनका कहना है कि स्वसमयविरुद्ध नहीं वोलना चाहिए। बौद्धदर्शन मोक्ष-शास्त्रिक समय है, चरक के अनुसार मोक्षसास्त्रिक समय है कि— मोक्षशास्त्रिकसमय: सर्वमूलेण्वहिंसितं वही ४४। अत्तर्थ बौद्ध भिक्षु का हिसा का समर्थन स्वसमय विरुद्ध होने से वाक्य-दोष है।

उपायहृदय में विरुद्ध दो प्रकार का है दृष्टान्तविरुद्ध और युक्तिविरुद्ध -पृ० १७ । उपायहृदय के मत से जो जिसका धर्म हो, उससे

उसका आचरण यदि विरुद्ध हो, तो वह युक्तिविरुद्ध है । जैसे कोई ब्राह्मण क्षत्रिय धर्म का पालन करे और मृगयादि की शिक्षा ले तो वह युक्तिविरुद्ध की इस व्याख्या को देखते हुए दुरुपनीत की तुलना उससे की जा सकती है।

### (४) उपन्यास

(१) तद्दस्तूपन्यास-प्रतिपक्षी की वस्तु का ही उपन्यास करना अर्थात् प्रतिपक्षी के ही उपन्यस्त हेतु की उपन्यस्त करके दोप दिखाना तद्दस्तूपन्यास है। जैसे—िकसी ने (वैशेषिक ने) कहा कि जीव नित्य है, क्योंकि अमूर्त है। तब उसी अमूर्तत्व को उपन्यस्त करके दोप देना कि कर्म तो अमूर्त होते हुए भी अनित्य हैं—दशवै० नि० चू० ६४।

आचार्य हरिभद्र ने इसकी तुलना साधम्यसभा जाति से की है। किन्तु इसका अधिक साम्य प्रतिदृष्टान्तसमा जाति से है—"क्रियावानात्मा क्रियाहेतुगुणयोगात् लोष्टचदित्युक्ते प्रतिदृष्टान्त उपादीयते क्रियाहेतुगुणयुक्तं आकार्त्रो निष्क्रियं दृष्टमिति।" न्यायभा० ५.१,६.।

साधर्म्यसमा और प्रतिदृष्टान्तसमा में भेद यह है, कि साधर्म्य समा में अन्यदृष्टान्त और अन्य हेतुकृत साधर्म्य को लेकर उत्तर दिया जाता है, जब कि प्रतिदृष्टान्तसमा में हेतु तो वादिप्रोक्त ही रहता है केवल दृष्टान्त ही बदल दिया जाता है। तहस्तुपन्यास में भी यही अभिप्रेत है। अतएव उसकी तुलना प्रतिदृष्टान्त के साथ ही करना चाहिए।

वस्तुत. देखो तो भङ्गघन्तर से हेतु की अनैकान्तिकताका उद्भा-, वन करना हो तहस्तूपन्यास और प्रतिदृष्टान्तसमा जाति का प्रयोजन है।

उपायहृदयगत प्रतिदृष्टान्तसम द्रूपण (पृ० ३०) और तर्कशास्त्र-गत प्रतिदृष्टान्त खण्डन से यह तुलनीय है—पृ० २६ ।

(२) तदन्यवस्तुपन्यास-उपन्यस्त वस्तु से अन्य में भी प्रतिवादी की वात का उपसंहार कर पराभूत करना तदन्यवस्तूपन्यास है-जैसे

२८ ''युक्तियिरुद्धो यया, वाह्यणस्य क्षत्रधमनुपालनम्, मृगवादिक्षिः च । क्षत्रियस्य प्यानकमापित्तरित युक्तियिरुद्धः । एवम्भूतो धर्मो क्षत्रा क्रबुद्दम्बेव सत्यं मग्यते ।". उपाय० पृ० १७ ।

जीव अन्य है, शरीर अन्य है। तो दोनों अन्यसब्दवाच्य होने से एक है ऐसा यदि प्रतिवादी कहे तो उसके उत्तर में कहना कि परमाणु अन्य है, द्विप्रदेशी अन्य है, तो दोनों अन्य शब्द वाच्य होने से एक मानना चाहिए-यह तदन्यवस्तूपन्यास है-दशवै० नि० गा० दथ।

यह स्पष्ट रूप से प्रसंगापादन है। पूर्वोक्त ब्यंसक और लूपक हेतु से कमशः पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की तुलना करना चाहिए।

(३) प्रतिनिभोपन्यास-वादी के 'मेरे वचन में दोप नहीं हो सकता' ऐसे साभिमान कथन के उत्तर में प्रतिवादी भी यदि वैसा ही कहे तो वह प्रतिनिभोपन्यास है। जैसे किसी ने कहा कि 'जीव सत् है' तव उसको कहना कि 'घट भी सत् है, तो वह भी जीव हो जाएगा'। इसका लैकिन उदाहरण निर्युवितकार ने एक संन्यासी का दिया है। उसका दावा था कि मुक्ते कोई अश्रुत वात सुना दे तो उसको में सुवर्णपात्र दूंगा। धूर्त होने से अश्रुत वात को भी श्रुत वता देता था। तव एक पुरुष ने उत्तर दिया कि तेरे पिता से मेरे पिता एक लाख मांगते हैं। यदि श्रुत है तो एक लाख दो, अश्रुत है तो सुवर्णपात्र दो। इस तरह किसी को उभयपाशारज्जुन्याय से उत्तर देना प्रतिनिभोपन्यास है-दश्मिठ निष्

यह उपन्यास सामान्यच्छल है। इसकी तुलना लूपक हेतु से भी की जा सकती है।

अविशेषसमा जाति के साथ भी इसकी तुलना की जा सकती है, यद्यपि दोनों में थोड़ा भेद अवश्य है।

(४) हेतूपन्यास—िकसी के प्रश्न के उत्तर में हेतु बता देना हेतूपन्यास है। जैसे किसी ने पूछा—आत्मा चक्षुरादि इन्दियग्राह्य क्यों नहीं ?तो उत्तर देना कि वह अतीन्द्रिय है—दशके विकास पार्टिश।

चरक ने हेतु के विषय में प्रश्न को अनुयोग कहा है और भद्र-वाहु ने प्रश्न के उत्तर में हेतु के उपन्यास को हेतूपन्यास कहा है-यह हेतूपन्यास और अनुयोग में भेद है। 'धनुयोगो नाम स यसिंडिद्यानां सिंडिदौरेय सार्पं तन्त्रे तन्त्रेतरेदेशे वा प्रश्न-प्रश्नेकदेशो वा सानविसानवचनप्रतिवचनपरीक्षार्थमादिश्यते यथा नित्यः पुरुषः इति प्रतिज्ञाते यत् परः 'को हेतुरित्याह' सोऽनुयोगः । चरक विमान० १०६-५२

पूर्वोक्त तुलना का सरलता से बोध होने के लिए नीचे सुलना-स्मक नकशा दिया जाता है, उससे स्पष्ट है कि जैनागम में जो बादपद बताए गए है, यश्वि उनके नाम अन्य सभी परंपरा से भिन्न हो हैं, फिर भी अर्थत: सादृश्य अवश्य है। जैनागम की यह परंपरा वादशास्त्र के अव्यय-स्थित और अविकसित किसी प्राचीन रूप की ओर संकेत करती है। व्योंकि जबसे वादशास्त्र व्यवस्थित हुआ है, तबसे एक निश्चित अर्थ में ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग समान रूप से वैदिक और बौद्ध विद्वानों ने किया है। उन पारिभाषिक शब्दों का व्यवहार जैन आगम में नहीं है, इससे फिलत यह होता है कि आगमवर्णन किसी लुप्त प्राचीन परम्परा का ही अनुगमन करता है। यद्यपि आगम का अंतिम संस्करण विकम पांचवी शताब्तो में हुआ है, किर भी इस विषय में नयी परम्परा को न अपनाकर प्राचीन परम्परा का ही अनुसरण किया गया जान पड़ता है।

> जेण विणा लोगस्स वि, ववहारो सन्वहा न निव्वडइ ॥ तस्स भुवणेक्क - गुरुणो, णमो अणेगंत - वायस्स ॥

> > —सिद्धसेन दिवाकर

| न्यायसूत्र        | १. अविद्यातार्य                         | २. अज्ञान   |                 | १. अविशेषममात्राति           | Baratalia A | 3       |            |              |           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       | १. मानमाह्यान |              | 1           | १. उपालभ्य<br>२. हेत्यामास |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------------|
| उपायहृदय          | १. अविद्यात                             | २. अधिज्ञान | 1               | ı                            |             | ı       |            | i            | Ì         | 1                                           | l             |              | ł           | ्र.<br>२. हेत्याभाम        |
| तर्कशास्त्र       | १. अधिवातापं                            | २. अशल      | 1               | १. अविशेषसंडन                |             | Į       | 1          | {            | }         | १. प्रतिवादगीत                              | 1             |              | ì           | १. उपालभ्भ<br>२. हेत्वामास |
| चरकसंहिता         | १. आषिदशेषंगुत्र-<br>संकुनैपवियदण्डक्:। | २, अविज्ञान | १. प्रतिष्ठापना | १. वनिष्ठन<br>२. सामान्यच्छन |             | 1.      | , <b>1</b> | १. स्यापना   | २. परिहार | ४. प्रस्युत्पन्नविनाद्यो १. प्रतिज्ञाह्यानि |               | 1            | 3 House     | र. अहेत्                   |
| जैनागम<br>४. हेतु | १. मापक                                 |             | २. स्यापक       | ३. व्यंसक }<br>४. नूपक }     | ४, आहरण     | १. अपाय | २. उपाय    | ३. स्यापनाकम |           | ४. प्रस्युत्पन्नधिन                         | ४. अहरणतहेश   | १. अनुवास्ति | २. उपालभ्रम | :<br>:                     |

घागम पुग का श्रीन-वर्शन

| १, प्रदनबाहुल्यमुत्तराल्पता<br>२. प्रदनाल्पतोत्तरवाहुल्य | 1          | 111                                                | १. युक्तिविष्ड —            | १ प्रसिदृष्टांतसमाजाति<br>—<br>१ अघिशेपसमाजाति<br>२ सामान्यच्छल           | 1             |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ~ n                                                      | Ì          |                                                    |                             | १ प्रतिदृष्टान्तसमदूषण<br><br>१ अविशेषलण्डन                               | 1             |
| १. अनुयोग                                                | I          | १. विरुद्धवान्यदोप                                 | —<br>१ विरुद्धवाक्यदोप      | १ प्रतिदृष्टान्तवण्डन<br>स<br>१ १ सामान्यच्छत                             | १ अनुयोग      |
| ३. पुच्छा                                                | ४. निथावचन | आ <b>हरणतद्दोष</b><br>१. अधर्मयुक्त<br>२. प्रतिलोम | ३. आत्मोपनीत<br>४. दुरुपनीत | . डपन्यास<br>१. तहस्तूपन्यास<br>२. तदस्यवस्तूपन्यास<br>३. प्रतिनिभोपन्य.स | ४ हेत्रपन्यास |

नयास्तव स्यात्-पद लाञ्छना इमे, रसोपविद्धा इव लोह - घातवः । भवन्त्यमित्रेतफला यतस्ततो,

सिद्धरान दिवाकर

\*\*

भवन्तमार्याः प्रणता हितैपिणव:॥

य एव नित्य - क्षणिकादयो नया,

मियोऽनपेक्षाः स्व-पर-प्रणाशिनः।

त एव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः;

परस्परेक्षाः स्व - परोपकारिणः।।

--समन्त भद्र

ऋागमोत्तर जैन-दर्शन

अभी विद्वानों का एकमत नहीं । आचार्य कुन्दकुन्द का समय जो भी माना जाए, किन्तु तत्त्वार्य और आचार्य कुन्दकुन्द के अन्यगत दार्शनिक विकास की ओर यदि ध्यान दिया जाए, तो वाचक उमास्वाति के तत्त्वार्थ गत जैनदर्शन की अपेक्षा आचार्य कुन्दकुन्द के अन्यगत जैनदर्शन का रूप विकसित है, यह किमी भी दार्शनिक से छुपा नहीं रह सकता । अत्त्व दोनों के समय विचार में इस पहलू को भी यथायोग्य स्थान अवस्य देना चाहिए । इसके प्रकास में यदि दूसरे प्रमाणों का विचार किया जाएगा, तो संभव है दोनों के समय का निर्णय सहज में हो सकेगा ।

प्रस्तुत में दार्शनिक विकास कम का दिग्दर्शन करना मुर्य है। अतएय आचार्य कुन्दकुन्द और वाचक के पूर्वापर-भाव के प्रश्न की अलग रख कर ही पहले वाचक के तत्त्वार्य के आश्रय से जैनदार्शनिक तत्त्व की विवेचना करना प्राप्त है और उसके वाद ही आचार्य कुन्द-कुन्द की जैनदर्शन को बया देन है उनकी चर्चा की जाएगी। यह जान लेने पर कम-विकास कैसा हुआ है, यह सहज ही में शात हो सकेगा।

दार्शनिक सूत्रों की रचना का ग्रुग समाप्त ही चुका था, और दार्शनिक सूत्रों के भाष्यों की रचना भी होने लगी थी। किन्तु जैन परम्परा में अभी तक सूत्रकैली का संस्कृत यन्य एक भी नहीं बना था। इसी त्रुटि को दूर करने के लिए सर्वप्रथम वाचक उमास्वाति ने तत्त्वार्य सूत्र की रचना की। उनका तत्त्वार्य जैन साहित्य में सूत्र सैली का सर्वप्रथम प्रन्य है, इतना ही नहीं, किन्तु जैन साहित्य के संस्कृत भाषा-निबद्ध ग्रन्थों में भी बहु सर्वप्रथम है। जिस प्रकार वादरायण ने उपनिपदों का दोहन करके ब्रह्म-सूत्रों की रचना के द्वारा वेदान्त दर्गन को व्यवस्थित किया है, उसी प्रकार उमास्वाति ने आगमों का दोहन करके तत्त्वार्य सूत्र की रचना के द्वारा जैन दर्शन को क्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है। उसमें जैन तत्त्वज्ञान, आचार, भूगोल, खगोल, जीव-विद्या, पदार्य- विज्ञान आदि नाना प्रकार के विषयों के मौलिक मन्तव्यों को मूल

आगमों के आधार पर भूत्र-यद्ध किया है और उन मूत्रों के स्पष्टी-करण के लिए स्वीपज्ञ-भाष्य की भी रचना की है। वाचक उमास्वाति ने तत्त्वार्थ सूत्र में आगमों की वार्तों को संस्कृत भाषा में व्यवस्थित रूप से रखने का प्रयत्न तो किया ही है, किन्तु उन विषयों का वार्शनिक ढंग से समर्थन उन्होंने कित्वत्त ही किया है। यह कार्य तो उन्होंने अकलंक आदि समर्थ टीकाकारों के लिए छोड दिया है। अत्तर्व तत्त्वार्थ सूत्र में प्रमेय-तत्व और प्रमाण-तत्व के विषय में सूक्ष्म टार्गनिक चर्चा या समर्थन की आधा नहीं करना चाहिए, तथापि उसमें जो अल्प मात्रा में हो सही, दार्शनिक विकास के जो सीमा-चिन्ह दिखाई देते हैं, उनका निर्देश करना आवश्यक है। प्रथम प्रमेय तत्व के विषय में चर्चा की जाती है।

#### प्रमेय-निरूपण:

तत्वार्षं सूत्र और उसका स्वोपज-भाष्य यह दार्शनिक भाष्य-युग की कृति है। अतएव वाचक ने उसे दार्शनिक सूत्र और भाष्य की कोटि का ग्रन्थ वनाने का प्रयत्न किया है। दार्शनिक सूत्रों की यह विशेषता है कि उनमें स्वसंमत तत्वों का निर्देश प्रारम्भ में ही सन्, सत्त्व, अर्थ, पदार्थ या तत्त्व एवं तत्त्वार्थ जैसे शब्दों से किया जाता है। अतएव जैन दृष्टि से भी उन शब्दों का अर्थ निश्चित करके यह वताना आवश्यक हो जाता है कि तत्त्व कितने हैं? वैशेषिक सूत्र में द्रव्यआदि छह को पदार्थ कहा है (१. १. ४) किन्तु अर्थसंत्रा द्रव्य, गुण और कर्म की ही कही गई है (६. २. ३.)। सत्ता सम्बन्ध के कारण सत् यह पारिभाषिक संज्ञा भी इन्हीं तीन की रखी गई है (१. १. ६)। न्यायसूत्रगत प्रमाणवादि सोलह तत्त्वों को भाष्यकार ने सत् शब्द से व्यवहृत किया हैं । सांख्यों के मत से प्रकृति और पुरुष ये दो ही तत्त्व माने गए हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> देखो, 'तस्वार्थसूत्र जैनागमसमन्वय' ।

<sup>&</sup>lt;sup>3 ''सच्च</sup> खलु योडशघा व्यूहमुपरेक्ष्यते' न्यायभा०१.१.१.।

वाचक ने इस विषय में जंनदर्शन क मन्तन्य स्पष्ट किया, कि तस्त्व, अर्थ, तस्त्वार्थ और पदार्थ एकार्यक हैं और तस्त्वों की संस्वा सात हैं। आगमों में पदार्थ की संस्था नय बताई गई है, (स्थार्० सूर्० ६६५) जब कि वाचक ने पुण्य और पाप को बन्ध में अन्तर्भृत करके सात तस्यों का ही उपादान किया है। यह वाचक की नयी मूम जान पड़ती है।

### सत् का स्वरूप:

वाचक जमास्वाति ने नयों की विवेचना में कहा है कि "सर्वमेकं सदिविशेषात्" (तत्त्वार्थं भा० १.३४) । अर्थान् सव एक हैं, क्योंकि सभी समानभाव से सत् हैं। उनका यह कथन ऋग्वेद के दीर्घतमा ऋषि के 'एक सद् विप्रा बहुषा बदन्ति' (१.१६४.४६) की तथा उप-निपदों के सन्मूलक सर्वप्रपञ्च की उत्पत्ति के बाद की (छान्दों ६.२) याद दिलाना है। स्यानांगसूत्र में 'एगे धाया' (सू०१) तथा 'एगे सोए' (सू० ६) जैमे सूत्र आते हैं। उन सूत्रों की संगति के लिए संग्रहनय का अवलम्बन लेना पड़ता है। आत्मत्वेन सभी आत्माओं को एक मानकर 'एगे बापा' इस सुत्र को संगत किया जा सकता है तथा 'वन्चास्तिकायमयो सोकः' के सिद्धान्त से 'एगे सोए' सूत्र की भी संगति हो सकती है। यहाँ इतना ही स्वष्ट है, कि आगमिक मान्यता की मर्यादा का अतिक्रमण विना किए ही संप्रहनय का अवलम्बन करने से उक्त सूत्रों की संगति हो जाती है। किन्तु उमास्वाति ने जब यह कहा कि 'सर्वमेकं सर्वविशेषात्' तब इस वाक्य को व्याप्ति किसी एक या समग्र द्रव्य तक ही नहीं है, किन्तु द्रव्यगुणपर्यायव्यापी महासामान्य का भी स्पर्श करती है। उमा-स्वाति के समयपर्यन्त में वेदान्तियों के सद्ब्रह्म की और न्याय-वैशेषिकों के सत्तासामान्यरूप महासामान्य की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसी दार्शनिक

४ 'सन्तविधोऽर्धास्तस्यम्' १.४ । १. २ । "एते वा सप्तपदार्थास्तस्यानि ।" १.४ । तस्यार्थाप्रदानम्"१.२ ।

कल्पना को संग्रहनय का अवलम्बन करके जैन परिभाषा का रूप उन्होंने दे दिया है।

अनेकान्तवाद के विवेचन में हमने यह बताया है, कि आगमों में तिर्यंगु और ऊर्ध्व दोनों प्रकार के पर्यायों का आधारभूत द्रव्य भाना गया है। जो सर्व द्रव्यों का अविशेष-सामान्य था-अविसेसिए दव्वे विसेसिए जीवदब्वे म्रजीवदब्वे य ।" अनुयोग० सू० १२३ । पर उसकी 'सत्' संज्ञा क्षागम में नहीं थी। वाचक उमास्वाति को प्रश्न होना स्वाभाविक है, कि दार्शनिकों के परमतत्त्व 'सत्' का स्थान ले सके ऐसा कौन पदार्थ हैं ? वाचक ने उत्तर दिया कि द्रव्य ही सत् हैं । वाचक ने जैनदर्शन . की प्रकृति का पूराध्यान रख करके 'सत्' का लक्षण कर दिया है, कि 'उत्पादस्ययधीव्ययुक्तं सत्' (५.२६) । इससे स्पष्ट है कि वाचक ने जैनदर्शन के अनुसार जो 'सत्' को व्याख्या की है, वह औपनिपद-दर्शन और न्याय वैजीपकों की 'सत्ता' से जैनसंमत 'सत्' को विलक्षण सिद्ध करती है। वे 'सत्' या सत्ता को नित्य मानते हैं। वाचक उमास्वाति ने भी 'सत्' को कहा तो नित्य, किन्तु उन्होंने 'नित्य' की व्याख्या ही ऐसी की है, जिससे एकान्तवाद के विष से नित्य ऐसा सत् मुक्त हो और अखण्डित रह सके। नित्य का लक्षण उमास्वाति ने किया है कि-"तद्भावाव्ययं नित्यम् ।" प्र. ३० । और इसकी व्याख्या की कि-यन् सती भावाम ब्येति न ब्येष्यति तम्नित्यम् । अर्थात् उत्पाद और ब्यय के होते हुए भी जो सदूप मिटकर असत् नहीं हो जाता, वह नित्य है। पर्यायें बदल जाने पर भी यदि उसमें सत् प्रत्यय होता है, तो वह नित्य ही है, अनित्य मही। एक ही सत् उत्पादव्यय के कारण अस्थिर और ध्रौव्य के कारण

<sup>&</sup>quot; "धर्मादीनि सन्ति इति कथं गृहने ? इति । श्रत्रोच्यते सक्षणतः । किञ्च सतो सक्षणमिति ? श्रत्रोच्यते 'उत्पादव्यवफ्रोव्ययुक्तं सत्' ।" तत्वार्थं भा० ४. २६ । सर्वार्थ-सिद्धि में तथा ध्लोकवार्तिक में 'सद् द्रव्यतक्षणम्' ऐसा पृथक् मुत्र भी है-४.२६ ।

ह तुलना करो ''यस्य गुणान्तरेष ग्रापि प्रापुशंबत्तु तत्वेन विहन्यते तद् श्रव्यम् । कि पुनस्तत्त्वम्' ? तद्भावस्तरयम् पातंजसमहाभाष्य ४.१.११६ ।

स्थिर ऐसे परस्पर विरोधी धर्मों को मूमि कसे हो सकता है? इस विरोध का परिहार भी वाचक उमास्वाति ने "सर्पतानिकिछः।" (४. ३१.) सूत्र से किया है और उसकी व्याख्या में आगमोक्त पूर्वप्रतिपादित सस्तभंगी का निरूपण किया है। सस्तभंगी का वही आगमोक पुराना रूप प्रायः उन्हों कार्दों में भाष्य में उद्धत हुआ है। जैसा आगम में वचन-भेद को भंगों की योजना में महत्त्व विया गया है, वैसा वाचक उमास्वाति ने भी किया है। अयक्तव्य भंग का स्थान तीसरा है। प्रथम के तीन-भंगों की योजना दिखाकर श्रंप विकल्पों को शब्दतः उद्धत नहीं किया, किन्तु प्रसिद्धि के कारण विस्तार करना उन्होंने उचित न समसकर—'देशावेशेन विकल्पितव्यप्ष ऐसा आदेश दे दिया है।

वाचक उमास्वाति ने सत् के चार भेद बताए हैं—१. द्रव्यास्तिक, २. मातृकापदास्तिक, ३. उत्पप्तास्तिक, और ४. पर्यायास्तिक। सत् का ऐसा विभाग अन्यत्र देखा नहीं जाता, इन चार भेदों का विशेष विवरण वाचक उमास्वाति ने नहीं किया। टीकाकार ने व्यास्या में मतभेदों का निर्देश किया है। प्रथम के दो भेद द्रव्यनयाश्रित हैं और अन्तिम दो पर्यायनपाश्रित हैं। द्रव्यास्तिक से परमसंग्रहविषयभूत सत् द्रव्य और मातृकापदास्तिक से सत् द्रव्य के व्यवहारनयाश्रित धर्मास्तिकामधादि द्रव्य और उत्ते भेद-प्रभेद अभिष्रेत हैं। प्रत्येक क्षण में नवनवोत्पन्न वस्तु का रूप उत्त्वकासितक से और प्रत्येक क्षण में होने वाला विनाश या भेद पर्यायास्तिक से अभिष्रेत हैं।

## द्रव्य, पर्याय और गुण का लक्षण :

जैन आगमों में सत् के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग आता है। किन्तु द्रव्य शब्द के अनेक अर्थ प्रचलित थें । अतएव स्पष्ट शब्दों में जैन संमत द्रव्य का लक्षण भी करना आवश्यक था। उत्तराध्ययन में मोक्षमागध्ययन (२८) है। उसमें ज्ञान के विषयभूत द्रव्य, गुण और

<sup>&</sup>quot; प्रमाणमी० भाषा० पु० ५४।

पर्याय ये तीन पदार्थ बताए गए हैं (गा॰ ५) अन्यत्र भी ये ही तीन पदार्थ गिनाए हैं । किन्तु द्रव्य के लक्षण में केवल गुण को ही स्थान मिला है—"गुणाणमासओ दब्वं" (गा०६)। वाचक ने गुण और पर्याय दोनों को द्रव्य लक्षण में स्थान दिया है-"गुणपर्यायवर द्रव्यम (४.३७)। बाचक के इस लक्षण में आगमाध्यय तो स्पष्ट है ही, किन्त शाब्दिक रचना में वैशेषिक के "कियागुणयत" (१.१.१५) इत्यादि द्रव्य-लक्षण का प्रभाव भी स्पष्ट है।

गुण का लक्षण उत्तराध्ययन में किया गया है कि "एगदन्वस्सिवा गुणा" (२८.६) । किन्तु वैदोपिक सूत्र में "ब्रब्धाश्रय्यगुणवान्" (१.१:१६) इत्यादि है। वाचक अपनी आगमिक परम्परा का अवलम्बन लेते हुए भी वैशेषिक सूत्र का उपयोग करके गुण का लक्षण करते हैं कि "इच्या श्रया निर्गुलाः गुणाः ।" (५.४०) ।

यहाँ एक विशेष बात का ध्यान रखना जरूरी है। यद्यपि जैन आगमिक परम्परा का अवलम्बन लेकर ही वाचक ने वैशेषिक सुत्रों का उपयोग किया है, तथापि अपनी परम्परा की दृष्टि से उनका द्रव्य और गुण का लक्षण जितना निर्दोप और पूर्ण है, उतना स्वयं वैशेपिक का ਹ भी नहीं है। °

वौद्धों के मत से पर्याय या गुण ही सत् माना जाता है और वेदान्त के मत से पर्यायवियुक्त द्रव्य ही सत् माना जाता है। इन्हीं दोनों मतों का निरास वाचक के द्रव्य और गुण लक्षणों में स्पष्ट है।

उत्तराध्ययन में पर्याय का लक्षण है-"लक्खणं पञ्जवाणं तु उभग्रो श्रक्तियाभवे।" (२८.६) उभयपद का टीकाकार ने जैनपरम्परा के हादं को पकड़ करके द्रव्य और गुण अर्थ करके कहा है, कि द्रव्य और गुणाश्चित जो हो, वह पर्याय है। किन्तु स्वयं मूलकार ने जो पर्याय के विषय में आगे चलकर यह गाथा कही है---

<sup>&</sup>lt; "से कि तं तिनामे दब्बणामे, गुणणामे, पज्जवणामे ।" श्रेतुयोग सू० १२४।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> देखो, वैशेषिक-उपस्कार १.१.१५,१६ ।

एक्सं च पुरुशं च संता संटाणमेव च । संत्रोगा म विभागा व पातावाचं स सवता ॥"

उसमें यह प्रक्षेत होता है, कि मूलकार को उभयपद से दो या अधिक इन्य अभिष्रेन हैं। इसका सूल गुणों को एकडब्लाधित और अनेक इब्याधित ऐसे दो प्रकारों में विभक्त करने वाली किसी प्राचीन परस्पता में हो, तो आदनमें गहीं। पैसेपिक परस्परा में भी गुणों का ऐसा विभावन देसा जाता है—संगोणिकमाणिइस्यिष्ट्यक्त्यास्पोलेकाधिताः।" प्रवस्त्रक गुणानिक्त्यण।

पर्याय का उक्त भागिमक नक्षण मभी प्रकार के पर्यायों को ब्याप्त नहीं करना । किन्तु इनना ही मूचित करना है, कि उभय इध्याधित को पुण कहा नहीं जाना, उने तो पर्याय कहना चाहिए । अनव्य याचक ने पर्याय का निर्दोष मक्षण करने का यस्त किया है । याचक के "भागक्तर मंत्रान्तरं च वर्षाय: ।" (४.३७) इस याच्य में पर्याय के स्वरूप का निर्देश अर्थ और ब्यंजन—राव्य दोनों दुष्टियों से हुआ है । किन्तु पर्याय का महाना तो उन्होंने किया है कि" "तह्माक परिवाकः"। (४.४१) यहीं पर्याय के लिए परिवास सब्द का प्रयोग सामित्राय है ।

मै पहले मह तो यता आमा है, कि आगमों में पर्याय के लिए परिवाम रास्त का प्रयोग हुआ है। गांग्य और योगदर्शन में भी परिवाम रास्त पर्याय अर्थ में ही प्रतिद्व है। अताएव थायक ने उसी राष्ट्र को नेकर पर्याय अर्थ में ही प्रतिद्व है। अताएव थायक ने उसी राष्ट्र को नेकर पर्याय परा समान प्रथित किया है, और उसकी व्यास्ता में कहा है कि, "धर्मोशोग प्रथाना में कहा है कि, "धर्मोशोद प्रथ्य और गुण जिस-जिसस्वभाव में हो जिस-जिस स्प में आहमलाभ प्राप्त गरते हों, उनका यह स्थभाव या स्वस्त्व परिणाम है. पर्याय है।

<sup>📭 &</sup>quot;कः पुनरती पर्यायः इत्याह-तइभावः परिणामः ।" तस्वायस्ती० पृ० ४४० ।

परिणामों को वाचक ने आदिमान् और अनादि ऐसे दो भेदों में विभक्त किया है "। प्रत्येक द्रव्य में दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं। जैसे जीव में जीवत्व, द्रव्यत्व, इत्यादि अनादि परिणाम हैं और योग और उपयोग आदिमान् परिणाम हैं। उनका यह विश्लेपण जैनागम और इतर दर्शन के मार्मिक अभ्यास का फल है।

## गुण और पर्याय से द्रव्य वियुक्त नहीं:

वाचक उमास्वातिकृत द्रव्य के लक्षण से यह तो फिलित हो ही जाता है, कि गुण और पर्याय से रिहत ऐसा कोई द्रव्य हो नहीं सकता। इस बात को उन्होंने अन्यत्र स्पष्ट शब्दों में कहा भी है-"द्रव्यजीव इति गुणपर्यायिष्युक्तः प्रतास्थापितोऽनाविपारिणामिकभाषपुक्तो जीव इति।" तत्वार्य-भाष्य १५। गुण और पर्याय से वस्तुतः पृथक् ऐसा द्रव्य नहीं होता, किन्तु प्रज्ञा से उसकी कल्पना की जा सकती है। गुण और पर्याय की विवक्षा न करके द्रव्य को गुण और पर्याय से पृथक् समभा जा सकता है, पर वस्तुतः पृथक् नहीं किया जा सकता। वैशेषिक परिभाषा में कहना हो, तो द्रव्य और गुण-पर्याय अयुतसिद्ध हैं।

गुण-पर्याय से रहित ऐसे द्रव्य की अनुपलिध्य के कथन से यह तो स्पष्ट नहीं होता है, कि द्रव्य से रहित गुण-पर्याय उपलब्ध हो सकते हैं या नहीं। इसका स्पष्टीकरण वाद के आचार्यों ने किया है।

#### कालरच्यः

जैन आगमों में द्रव्य वर्णन प्रसंग में कालद्रव्य को पृथक् गिनाया गया है<sup>13</sup>, और उसे जीवाजीवात्मक भी कहा है<sup>14</sup>। इससे आगमकाल से

११ ल्खायं० ५.४२. से ।

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup> चौथा कर्मग्रन्थ पृ० १५७ ।

<sup>&</sup>lt;sup>९३</sup> भगयतो २.१०.१२० ।११.११.४२४ ।१३.४.४ म२,४८३ ।२४.४ । इत्यादि । प्राजापना पद १ । उत्तरा २८.१० ।

<sup>े</sup> स्थानांग सूत्र ६५ । जीवाभिगम । ४ "किमियं संते ! लोएति पतुच्चड ? गोयमा, पंचरियकाया ।" भगवती १३.४.४८१ । पंचास्तिकाय गा०३. । तत्त्वार्यं भा० ३.६. ।



दमके अनुभार पुर्वल के अलावा कोई द्रश्य को नहीं है। अत-एव मुग्य कम ने पुर्वल का लक्षण यानक ने किया कि "स्टर्डरक्षणयर्थनं क्या पुरवलाः।"(४.२३)। समा "त्राव-कपनीश्य-कोम-कर्वलक्षणया सपोटोतक्यक्षण।" (४.२४) इस सूत्र में बन्धपादि अनेक नये पढों का भी मुमायेश करने उत्तराध्यान के लक्षण की विशेष पृति की।

पुद्रमल के विषय में पृथक् दो मूत्रों की वर्षो आवश्यकता है ? इसका स्पष्टीकरण करते हुए बायक ने जो कहा है, उससे उनकी दार्श-निका विद्नेत्वण शक्ति का पता हमें लगता है। उन्होंने कहा है कि—

"स्परादियः परमाणुपु स्तान्धेषु न परिणामजा एव मयन्ति । दाव्यादयस्य स्कान्धेरवेष मयन्ति अनेकिनिमित्तादन देत्यतः पृथनकरणम्" तत्त्वार्णभाष्य ४.२ ।

परन्तु द्रव्यों का साधम्यं - वैधम्यं वताते समय उन्होंने जो "रिषणः पुरावतः" (१.४) कहा है, वही वस्तुतः पुराग का सर्वसंक्षिप्त लक्षण है और दूगरे द्रव्यों से पुराग का वैधम्यं भी प्रतिपादित करता है।

"रूपिण: पुद्गला:" में रूप शब्द का बया अर्थ है ? इसका उत्तर-"रूपं मूर्ति: मूर्त्वाश्रयादच स्पर्शादय इति ।" (तत्त्वार्थ भा० १.३) इस
वाक्य से मिल जाता है । रूप शब्द का यह अर्थ, वौद्ध धर्म प्रसिद्ध नामरूपगत रूप<sup>8</sup> शब्द के अर्थ से मिलता है ।

वैशेषिक मन को मूर्त मानकर भी रूप ग्रादि से रहित मानते हैं। उसका निरास 'रूपं मूर्ति:' कहने से हो जाता है।

### इन्द्रिय-निरूपण:

वाचक ने इन्द्रियों के निरूपण में कहा है कि इन्द्रियाँ पाँच ही हैं। पाँच संख्याका ग्रहण करके उन्होंने नैयायिकों के पडिन्द्रियवाद और सांख्यों के एकादक्षेन्द्रियवाद तथा बौद्धों के ज्ञानेन्द्रियवाद का निरास किया है।

### अमूर्त द्रव्यों की एकत्रावगाहना :

एक ही प्रदेश में धर्मादि सभी द्रव्यों का अस्तित्व कैसे हो सकता है ? यह प्रस्त आगमों में चींचत देखा गया। पर वाचक ने इसका उत्तर दिया है, कि धर्म-अधर्म आकाश और जीव की परस्पर में वृत्ति और पुद्गल में उन सभी की वृत्ति का कोई विरोध नहीं, वयोंकि वे अमूर्त हैं।

ऊपर विणित तथा अन्य अनेक विषयों में वाचक उमास्वाति ने अपने दार्दानिक पाण्डित्य का प्रदर्शन किया है। जैसे जीव की नाना प्रकार की शरीरावगहना की सिद्धि, (५.१६), अपवर्त्य और अनपवर्त्य आयुर्पो की योगदर्शन भाष्य का अवलम्बन करके सिद्धि (२.५२)।

#### प्रमाण-निरूपण:

इस वात की चर्चा मैंने पहले की है, कि आगम काल में स्वतन्त्र जैनदृष्टि से प्रमाण की चर्चा नहीं हुई है। अनुयोगद्वार में ज्ञान को प्रमाण कह कर भी स्पष्ट रूप से जैनागम में प्रसिद्ध पाँच ज्ञानों को प्रमाण नहीं कहा है। इतना ही नहीं, विक जैनदृष्टि से ज्ञान के प्रत्यक्ष और

<sup>&</sup>lt;sup>३०</sup> "चत्तारि च महाभूतानि चतुन्नं च महाभूतानं उपादाय रूपं ति दुविधम्पेतं रुपं एकादसविधेन संगह-गन्छति ।" श्रनिधम्मत्यसंगह ६.१ से ।



इसके अनुसार पुद्गल के अलाया कोई द्रव्य स्त्री नहीं है। आग-एव मुख्य रूप से पुद्गल का लक्षण वाचक ने किया कि "स्वर्धस्तकवदर्ध-बन्तः पुद्गत्ताः।" (४.२३)। सथा "कार-कप-कीस्य-क्षीय-क्ष्मिक नेर-कप्राया सपीयोत्वयत्त्वचा" (४.२४) इस सूत्र में यन्ध्रवादि अनेक क्षेत्र पदीं गा भी समावेश करके उत्तराध्ययन के लटाण की विशेष पति को।

पुराल के विषय में पूरण दो सूत्रों को बयों आवरमाना है? इसका स्पर्धाकरण करते हुए बानक ने जो कहा है, उसके उनकी दार्ध-निक विस्तेषण शक्ति का पण हमें लगता हैं। उन्होंने कहा है वि---

"स्वतादियः परमानुषु स्वन्धेषु न परिचामका एव प्रयन्ति । शब्दादयदन स्वन्धेर्वय भयन्ति अमेननिमित्तादन दृश्यनः पृथववरणम्" तन्त्रार्थभाष्य ४.२ ।

परन्तु इत्यों का सामन्यं - वेमन्यं स्थाते समय उन्योंने की "रिश्वत पुरत्ताम" (४.४) कहा है, वही वन्युतः युद्दमन का सर्वेगीधान सक्षण है और दूसरे इत्यों ने पुर्त्तन का वैपन्यं भी प्रतिपादित करता है। "रूपिण: पुद्गला:" में रूप शब्द का वया अर्थ है ? इसका उत्तर-"रूपं मृतिः मृत्याश्रयाञ्च स्पर्शादय इति ।" (तत्त्वार्थ भा० ५.३) इस वाक्य से मिल जाता है। रूप शब्द का यह अर्थ, बौद्ध धर्म प्रसिद्ध नाम-रूपगत रूप<sup>8</sup> शब्द के अर्थ से मिलता है।

वैशेषिक मन को मूर्त मानकर भी रूप ग्रादि से रहित मानते हैं। उसका निरास 'रूपं मूर्तिः' कहने से हो जाता है।

### इन्द्रिय-निरूपण:

वाचक ने इन्द्रियों के निरूपण में कहा है कि इन्द्रियाँ पाँच ही हैं। पाँच संख्याका ग्रहण करके उन्होंने नैयायिकों के पढिन्द्रियवाद और सांर्स्यों के एकादशेन्द्रियवाद तथा वौद्धों के झानेन्द्रियवाद का निरास किया है।

## अमूर्त द्रव्यों की एकत्रावगाहना :

एक ही प्रदेश में धर्मादि सभी द्रव्यों का अस्तित्व कैसे हो सकता है ? यह प्रश्न आगमों में चींचत देखा गया। पर वाचक ने इसका उत्तर दिया है, कि धर्म-अधर्म आकाश और जीव की परस्पर में वृत्ति और पुद्गल में उन सभी की वृत्ति का कोई विरोध नहीं, वयोंकि वे अमूर्त हैं।

ऊपर विणित तथा अन्य भ्रनेक विषयों में वाचक उमास्वाति ने अपने दार्शनिक पाण्डित्य का प्रदर्शन किया है। जैसे जीव की नाना प्रकार की शरीरावगहना की सिद्धि, (५.१६), अपवर्स और अनपवर्स आमुपों की योगदर्शन भाष्य का अवलम्बन करके सिद्धि (२.५२)।

#### प्रमाण-निरूपण:

इस बात की चर्चा मैंने पहले की है, कि आगम काल में स्वतन्त्र जैनदृष्टि से प्रमाण की चर्चा नहीं हुई है। अनुयोगद्वार में ज्ञान को प्रमाण कह कर भी स्वष्ट रूप से जैनागम में प्रसिद्ध पाँच ज्ञानों को प्रमाण नहीं कहा है। इतना हो नहीं, बल्कि जैनदृष्टि से ज्ञान के प्रत्यक्ष और

<sup>&</sup>quot;चत्तारि च महाभ्रुतानि चतुम' च महाभ्रुतानं उपादाय रूपं ति दुविधम्पेतं रूपं एकादसविधेन संगह-गन्छति।" श्रमिधम्मत्यसंगह ६.१ से ।

#### २२० भागम-यूग का जैन-दर्शन

इसका उत्तर यों दिया है—पाटत्य के अभिप्राय ने सान-अज्ञात का विभाग ही नहीं। सभी साकार उपयोग नान ही हैं। सटद्वय थुन और केवल इन दो जानों को ही मानता है। याकों के सब मानों हो थुत का उपयाहक मानकर उनका पृथक परिणणन नहीं करता। इसी दृष्टि से आगम में प्रत्यक्षादि चार को प्रमाण कहा गया है और इसी दृष्टि से अनुमानादि का अन्तर्भाव मित थुत में किया गया है है। प्रमाण और अप्रमाण का विभाग नैगम, संबह और व्यवहार नय के अवसम्बन में होता है, वयोंकि इन सीनों नयों के मत से ज्ञान और अज्ञान दोनों का पृथक अस्तिस्य माना गया है हैं।

#### प्रमाण का लक्षण:

वानक के मन से सम्यातान ही प्रमाण का प्रश्ना है। सम्यागध्य की व्याह्या में उन्होंने कहा है, कि जो प्रयास अध्यभिवारी या गंपन हो, यह सम्यान है '। इस लक्षण में नैयायिकों के प्रथ्यक्ष नक्षणका हो, यह सम्यान है '। इस लक्षण में नैयायिकों के प्रथ्यक्ष नक्षणका अध्यभिचारिविदेशिय और उसी को स्वष्ट करने वाला गंगा विदेशिय जो शामे जाकर वाषविविज्ञित या अधिसंवाद रूप में प्रमिद्ध हुआ, आए , है, किन्तु उनमें 'स्वपरस्थायसाव' ने स्थान नहीं पाया है। कावत में कार्यज्ञान को स्वपर्यक्षणका का दृष्टान्त कि सर्थ कि करने के लिए आदिस्य की स्वपरप्रकाशकता का दृष्टान्त किया है '। विस्तु उसी दृष्टान्त के यस से ज्ञान की स्वपरप्रकाशकता की विद्ध, अभे आगे के आनार्थों ने को है, उन्होंने नहीं की ।

# ज्ञानों का सहनाय और य्यापार :

वानक जमारशानि ने आगमों का अवसम्बन संबर शानी के सहभाव का विचार किया है (१,३१) । उस प्रतंत में एक प्रश्न उद्याग

<sup>14</sup> तत्वार्षं भा० १.३४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>३८</sup> शावार्य भा ॰ १.३४ ३

३९ तावाये भाग है है।

<sup>1</sup> शावार्षे मा॰ २.४६ १

है, कि केवलज्ञान के समय अन्य चार ज्ञान होते हैं, कि नहीं ? इस विषय को लेकर आचार्यों में मतभेद था। कुछ आचार्यों का कहना था कि केवलज्ञान के होने पर मत्यादि का अभाव नहीं हो जाता, किन्तु अभिभव हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय से चन्द्र नक्षत्रादि का अभिभव हो जाता है। इस मत को अमान्य करके वाचक ने कह दिया है कि—'क्षयोपज्ञम-ज्ञानि चत्वारि ज्ञानाि पूर्वाणि, क्षयादेव केवलम्। तस्मान्न केविलनः शेषाणि ज्ञानािन भवन्ति।'' तत्वार्य भाष्य १,३१। उनके इस अभिप्राय को आगे के सभी जैन दार्शनिकों ने मान्य रखा है।

एकाधिक ज्ञानों का ब्यावार एक साथ हो सकता है कि नहीं? इस प्रदन का उत्तर दिया है, कि प्रथम के मत्यादि चार ज्ञानों का ब्यावार (उपयोग) क्रमशः होता है। किन्तु केवल ज्ञान और केवल दर्शन का ब्यावार युगवत् ही होता है । इस विषय को लेकर जैन दार्शनिकों में काफी मतभेद हो गया है <sup>38</sup>।

### मित-श्रुत का विवेक:

नन्दीसूत्रकार का अभिप्राय है कि मिन और श्रुत अन्योन्यानुगतअविभाज्य हैं अर्थात् जहाँ मितजान होता है, वहाँ श्रुतज्ञान, और जहाँ
श्रुतज्ञान होता है, वहाँ मितजान होता ही है 3 । नन्दीकार ने किसी
आचार्य का मत उद्धृत किया है कि—"मइ पुट्यं जेण सुयं न मई सुयपुट्यिया" (सू० २४) अर्थात् श्रुत ज्ञान तो मितपूर्वक है, किन्तु मित
श्रुतपूर्वक नहीं । अतएव मित और श्रुत का भेद होना चाहिए । मित
और श्रुतज्ञान की इस भेद-रेखा को अ मानकर वाचक ने उसे और भी
पपट किया कि—"उत्पन्नाविनट्यायग्राहकं सांप्रतकालियायं मितजानं
श्रुतज्ञानं तु त्रिकालिययम्. उत्पन्नविनट्यानुत्पन्नायंग्राहकमिति।" तस्यायं
भाष्य १,२० । इसी भेदरेखा को आचार्य, जिनभद्र ने और भी पुट्य किया है ।

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> तस्वार्यं भा० १.३१ ।

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> ज्ञानबिन्दु—परिचय पृ० ५४।

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> नग्दी सूत्र-२४।

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> "श्रुतं मतिपूर्वम्" तत्वार्थ १.२० । तत्वार्यभा० १.३१ ।

इसका उत्तर यों दिया है—शब्दनय के अभिप्राय से ज्ञान-अज्ञान का विभाग ही नहीं। सभी साकार उपयोग ज्ञान ही हैं। शब्दनय थून और केवल इन दो ज्ञानों को ही मानता है। वाकी के सब जानों को श्रुत का उपग्राहक मानकर उनका पृथक परिणणन नहीं करता। इसी दृष्टि से आगम में प्रत्यक्षादि चार को प्रमाण कहा गया है और इसी दृष्टि से अगुमानित का अन्तर्भाव मित श्रुत में किया गया है है। प्रमाण और अप्रमाण का विभाग नैगम, संग्रह और व्यवहार नय के अवलम्यन से होता है, क्योंकि इन तीनों नयों के मत से ज्ञान और अज्ञान दोनों का पृथक् अस्तित्व माना गया है है।

### प्रमाण का लक्षण:

वाचक के मत से सम्याकान ही प्रमाण का लक्षण है। सम्याक्षय की व्याख्या में उन्होंने कहा है, कि जो प्रशस्त अव्यक्षिचारी या संगत हो, वह सम्या है । इस लक्षण में नैयायिकों के प्रत्यक्ष नक्षणगत अव्यक्षिचारिविशेषण और उसी को स्पष्ट करने वाला संगत विशेषण जो आगे जाकर वाधविविज्ञत या अविसंवाद रूप से प्रसिद्ध हुआ, आए हैं, किन्तु उसमें 'स्वपरव्यवसाय' ने स्थान नहीं पाया है। वाचक ने कार्मण सरोर को स्व और अन्य शरीरों को उत्यित्त में कारण सिद्ध करने के लिए आदिस्य की स्वपरप्रकाशकता का दृष्टान्त दिया है । किन्तु उसी दृष्टान्त के वल से ज्ञान की स्वपरप्रकाशकता को सिद्धि, जैसे आगे के आचार्यों ने की है, उन्होंने नहीं की।

# ज्ञानों का सहमाव और व्यापार :

वाचक उमास्वाति ने आगमों का अवलम्बंग सेकर आगों के सहभाव का विचार किया है (१,३१)। उस प्रसंग में एक प्रस्त उठाया

<sup>&</sup>lt;sup>२७</sup> तत्वार्यं भा० १.३४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२८</sup> सत्वार्यं भा० १.३४ ।

२९ सरवार्थ भा० १.१ ।

<sup>50</sup> तलायं भार २.४६ ।

है, कि केवलज्ञान के समय अन्य चार ज्ञान होते है, कि नहीं ? इस विषय को लेकर आचार्यों में मतभेद था। कुछ आचार्यों का कहना था कि केवलज्ञान के होने पर मत्यादि का अभाव नहीं हो जाता, किन्तु अभिभव हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय से चन्द्र नक्षत्रादि का अभिभव हो जाता है। इस मत को अमान्य करके वाचक ने कह दिया है कि—''क्षयोपज्ञम-ज्ञानि चत्वारि ज्ञानानि पूर्वाणि, क्षयादेव केवलम्। तस्मान्न केवलिनः शेषाणि ज्ञानानि भवन्ति।'' तत्वार्य भाष्य १,३१। उनके इस अभिप्राय को आगे के सभी जैन दार्शनिकों ने मान्य रखा है।

एकाधिक ज्ञानों का व्यापार एक साथ हो सकता है कि नहीं? इस प्रदेन का उत्तर दिया है, कि प्रथम के मत्यादि चार ज्ञानों का व्यापार (उपयोग) कमद्याः होता है। किन्तु केवल ज्ञान और केवल दर्शन का व्यापार युगपत् ही होता है 31 । इस विषय को लेकर जैन दार्शनिकों में काफी मतभेद हो गया है 32 ।

## मति-श्रत का विवेक:

नन्दीसूत्रकार का अभिप्राय है कि मिन और श्रुत अन्योग्यानुगतअविभाज्य हैं अर्थात् जहाँ मितज्ञान होता है, वहाँ श्रुतज्ञान, और जहाँ
श्रुतज्ञान होता है, वहाँ मितज्ञान होता ही है 3 । नन्दीकार ने किसी
आचार्य का मत उद्धृत किया है कि—"मइ पुट्यं जेण सुयं न मई सुयपुव्विया" (सू० २४) अर्थात् श्रुत ज्ञान तो मितपूर्वक है, किन्तु मित
श्रुतपूर्वक नहीं। अतएव मित और श्रुत का भेद होना चाहिए। मित
और श्रुतज्ञान की इस भेद-रेखा को 3 मानकर वाचक ने उसे और भी
पण्ट किया कि—"त्रस्पन्नाविनष्टार्थग्राहकं सांव्रतकालविषयं मितज्ञानं
श्रुतज्ञान तु त्रिकालविषयम्. उत्पन्नविनष्टामुरपन्नार्थग्राहकमिति।" सत्वार्थं
भाष्य १,२०। इसी भेदरेखा को आचार्य, जिनमद्र ने और भी पुष्ट किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> तत्वार्यभा० १.३१।

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> ज्ञानबिन्दु—परिचय पृ० ५४।

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> नन्दी सुत्र २४।

<sup>&</sup>lt;sup>3४</sup> "श्रुतं मितिपूर्वम्" तत्वार्यं १.२० । तत्वार्यभा० १:३१ । ः

दृण्टान्त द्वारा कराया गया है। वाचक ने अवग्रहादि मितभेदों का लक्षण कर दिया है और पर्यायवाचक शब्द भी दे दिए हैं। ये पर्यायवाचक शब्द एक ही अर्थ के वोधक हैं, या नाना अर्थ के ? इस विषय को लेकर टीका-कारों में विवाद हुआ है। उसका मूल यही मालूम होता है, कि मूलकार ने पर्यायों का संग्रह करने में दो वातों का ध्यान रखा है। ये ये हैं—समानार्थक शब्दों का संग्रह करना और सजातीय जानों का संग्रह करने के लिए तद्वाचक शब्दों का संग्रह भी करना। अर्थ-पर्याय और ब्यञ्जन-पर्याय दोनों का संग्रह किया गया है।

यहाँ नन्दी स्त्रीर उमास्वाति के पर्याय शब्दों का तुलनात्मक कोष्ठक देना उपयुक्त होगा—

विना यं लोकानामि न घटते संव्यवहृतिः, समर्था नैवार्थानिधगमियतुं शब्द-रचना । वितण्डा चण्डालो स्पृशति च विवाद-व्यसिननं, नमस्तस्म कस्मेचिवनिशमनेकान्त-महसे ॥

\_अनेकान्त-व्यवस्या

५ स्पर्शनेन्द्रियजन्य व्यंजनावग्रह ग्रयावग्रह, ईहा, ग्रवाय ग्रीर धारणा

५ रसनेन्द्रियजन्य

५ ह्याणेन्द्रियजन्य

५ श्रोत्रेन्द्रियजन्य

४ चक्षुरिन्द्रियजन्य ग्रर्थावग्रहादि

४ म्रनिन्द्रियजन्य ग्रयावग्रहादि

मतिज्ञान के एक-सौ ग्रड़सठ भेद :

उक्त ग्रठाईस भेद के प्रत्येक के १. बहु, २. बहुविघ, ३. क्षिप्र, ४. ग्रनिश्रित, ५. ग्रसंदिग्ध ग्रौर ६. श्रुव ये छह भेद करने से २८४६=१६८ भेद होते हैं।

••

## मतिज्ञान के तीन-सौ छत्तीस भेद:

उक्त २८ भेद के प्रत्येक के-१. वहु, २. म्रत्य, ३. बहुविष ४. म्रत्यविष, १. क्षिप्र, ६. म्रक्षिप्र, ७. म्रनिश्रित, ८. निश्रित, १. म्रसंदिग्ध, १०. संदिग्ध, ११. ध्रुव मौर १२. म्रध्रुव ये बाहर भेद करने से २८×१२≔३३६ होते हैं।

मितज्ञान के ३३६ भेद के अतिरिक्त वाचक ने प्रथम १६८ जो भेद दिए है, उसमें स्थानांगनिर्दिष्ट अवग्रहादि के प्रतिपक्ष-रहित छही भेद मानने की परम्परा कारण हो सकता है। अन्यथा वाचक के मत से जब अवग्रहादि बह्वादि से इतर होते हैं तो १६८ भेद नहीं हो सकते। २८ के बाद ३३६ ही को स्थान मिलना चाहिए।

इससे हम कह सकते हैं, कि प्रथम अवग्रहादि के बह्नादि भेद नहीं किए जाते थे। जब से किए जाने लगे, केवल छह ही भेदों ने सर्व प्रथम स्थान पाया और बाद में १२ भेदों ने।

# अवग्रहादि के लक्षण और पर्याय:

नन्दीसूत्र में मतिज्ञान के ग्रवग्रहादि भेदों का लक्षण तो नहीं किया गया, किन्तु उनका स्वरूपयोध पर्यायवाचक शब्दों के द्वारा श्रौर

### नय-निरूपण:

२२६

याचक उमास्वाति ने कहा है, कि नाम आदि निस्तेषों से न्यस्त जीव ग्रादि तत्त्वों का श्रधिगम प्रमाण ग्रीर नय से करना चाहिए<sup>3</sup>। इस प्रकार हम देखते हैं कि निसेष, प्रमाण ग्रीर नय मुख्यतः इन तीनों का उपयोग तत्त्व के ग्रधिगम में है। यही कारण है कि सिद्धेसेन आदि सभी दार्शनिकों ने उपायतस्य के निरूपण में प्रमाण, नय ग्रीर निक्षेप का विचार किया है।

अनुयोग के मूलद्वार उपक्रम, निक्षेप अनुगम और नय ये चार हैं उनमें से दार्थनिक युग में प्रमाण, नय और निक्षेप ही का विवेचन मिलता है। नय और निक्षेप ने तो अनुयोग के मूल हार में स्थान पाया है, पर प्रमाण स्वतन्त्र हार न होकर, उपक्रम हार के प्रमेद रूप से आया है '।

अनुयोगद्वार के मत से भावप्रमाण तीन प्रकार का है-गुणप्रमाण (प्रत्यक्षादि), नयप्रमाण और संस्थाप्रमाण <sup>51</sup>! अतएव तत्वतः देखा जाए, तो नय और प्रमाण की प्रकृति एक ही है। प्रमाण और नय का तात्त्विक भेद नहीं है। दोनों वस्तु के अधिगम के उपाय है। किन्तु प्रमाण अखण्ड वस्तु के अधिगम का उपाय है और नय सत्त्वम के अधिगम का। इसी भेद को तक्ष्य करके जैनदास्त्रों में प्रमाण से नय का पायंक्य मानकर दोनों का स्वतन्त्र विवेचन किया जाता है <sup>52</sup>। यही कारण है, कि वाचक ने भी 'प्रमाणवर्षर्याममः (१९६) इस मूत्र में प्रमाण से नय का प्रयक्तव्यादान किया है।

<sup>31 &</sup>quot;एवां च जीवादितस्वानां वचोहिष्टानां नामादिभिन्यस्तानां प्रमाणनयं इपियामो भवति ।" तस्वायं भा० १.६

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> श्रनुयोगद्वार सू० ५६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> धनुषीग द्वार सु० '७०

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> धनुषोगद्वार सू० १४६ ।

४º सत्वार्यमा० टीका० रे.६ 1.

#### नय-संख्या :

तत्त्वार्थं सूत्र के स्वोपज्ञभाष्य-संमत ग्रीर तदनुसारी टीका-संमत पाठ के ग्राधार पर यह सिद्ध है, कि वाचक ने पाँच मूल नय माने हैं "नंगमसंग्रह्यवहारज्सूप्रकारवा नयाः" (१.३४)। यह ठीक है, कि ग्रागम में स्पट्टस्प से पांच नहीं, किन्तु सात मूल नयों का उल्लेख है<sup>32</sup>। किन्तु ग्रातुयोग में शब्द, समिभिस्ट ग्रीर एवंभूत की सामान्य संज्ञा शब्दनय दी गई है—"तिण्हं सहनवाण" (सू० १४८,१४१)। अतएव वाचक ने अंतिम तीनों को शब्द सामान्य के ग्रन्तगंत करके मूल नयों की पांच संख्या बतलाई है, सो ग्रनागिक नहीं।

दार्शनिकों ने जो नयों के अर्थ-नय और शब्द-नय<sup>83</sup> ऐसे दो विभाग किए हैं, उसका मूल भी इस तरह से आगम-जितना पुराना है, क्योंकि आगम में जब अंतिम तीनों को शब्द-नय कहा, तब अर्थात् सिद्ध हो जाता है, कि प्रारम्भ के चार अर्थ-नय हैं।

वाचक ने दाब्द के तीन भेद किए है-सांप्रत, समिभहंढ़ श्रीर एवंभूत । प्रतीत होता है, कि शब्द सामान्य से विशेष शब्द नय को पृथक् करने के लिए वाचक ने उसका सार्थक नाम सांप्रत रखा है।

#### नय का लक्षण:

भ्रनुयोगद्वार सूत्र में नय-विवेचन दो स्थान पर भ्राया है। अनु-योग का प्रथम मूल द्वार उपक्रम है। उसके प्रभेद रूप से नय-प्रमाण का विवेचन किया गया है, तथा अनुयोग के चतुर्थ मूलद्वार नय में भी नय-वर्णन है। नय-प्रमाण वर्णन तीन दृष्टान्तों द्वारा किया गया है—प्रस्थक,

४१ विगम्बर पाठ के अनुसार सूत्र ऐसा है-"नैगमसंग्रहव्यवहारजुंसूत्रशास्त्रसम-भिरुदेवम्भूता नयाः।"

<sup>&</sup>lt;sup>४२</sup> बनुयोगद्वार सू० १५६ । स्थानांग सू० ५२२ ।

४३ प्रमाण न० ७.४४,४५ ।

## नय-निरूपण:

वाचक उमास्वाति ने कहा है, कि नाम आदि निलेपों से न्यस्त जीव ग्रादि तत्त्वों का ग्रविगम प्रमाण ग्रीर नय से करना चाहिए<sup>३</sup>। इस प्रकार हम देखते हैं कि निलेप, प्रमाण ग्रीर नय मुख्यतः इन तीनों का उपयोग तत्त्व के ग्रविगम में है। यही कारण है कि सिद्धमेन आदि सभी दार्शनिकों ने उपायतत्त्व के निरूपण में प्रमाण, नय ग्रीर निलेप का विचार किया है।

अनुयोग के मूलहार उपक्रम, निक्षेप अनुगम और तथ ये पार हैं अप इनमें ने दार्शनिक युग में प्रमाण, नय और निक्षेप ही का विवेचन मिलता है। नय और निक्षेप ने तो अनुयोग के मूल द्वार में स्थान पाया है, पर प्रमाण स्वतन्त्र द्वार न होकर, उपक्रम द्वार के प्रभेद रूप में आया हैं उ

अनुयोगद्वार के मत से भावप्रमाण तीन प्रकार का है-पुणप्रमाण (प्रत्यक्षादि), नयप्रमाण धौर संस्थाप्रमाण भे अत्वत्व तत्त्वतः देखा जाए, तो नय धौर प्रमाण की अकृति एक ही है। प्रमाण और नय का तात्त्विक भेद नहीं है। दोनों वस्तु के ध्रियम के उपाय हैं। किन्तु प्रमाण श्रव्यण्ड वस्तु के ध्रियम का उपाय है और नय वस्त्वेद के ध्रियम का। इसी भेद को लक्ष्य करके जनदााह्यों में प्रमाण से नय या पायव्य मानकर दोनों का स्वतन्य विवेचन किया जाता है । यही कारण है, कि वाचक ने भी 'प्रमाणनवंदिषणमः (१ ६) इस भूत्र में प्रमाण से नय का पृयक्त्वपादान किया है।

<sup>31 &</sup>quot;एवां च श्रीवादितस्थानां वचीहिष्टानां नामादिभिन्यस्तानां प्रमाणनयं रुचियानो भवति ।" तरवार्यं भा॰ १.६

<sup>&</sup>lt;sup>3°</sup> झनुयोगद्वार सू० ५६ ।

<sup>3¢</sup> शतुयोग द्वार सु० ७०

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> सन्योगद्वार शु॰ १४६।

<sup>¥</sup> तत्वार्पमा० शकाः १.६ ।.

### नय-संख्याः

तत्त्वार्थं सुत्र के स्वोपज्ञभाष्य-संमत ब्रीर तदनुसारी टीका-संमत पाठ के ब्राधार पर यह सिद्ध है, कि वाचक ने पाँच मूल नय माने हैं "नैगमसंप्रह्यवहारजूँ सुप्रकब्ब नयाः" (१.३४)। यह ठीक है, कि ब्रागम में स्पटस्य से पांच नहीं, किन्तु सात मूल नयों का उल्लेख है "। किन्तु अनुपोग में शब्द, समिभिक् ब्रीर एवंभूत की सामान्य संज्ञा शब्दनम दी गई है—"तिण्हं सहनमाणं" (सू० १४८,१४१)। अतएव वाचक ने अंतिम तीनों को शब्द सामान्य के अन्तर्गत करके मूल नयों की पांच संख्या वतलाई है, सो अनागमिक नहीं।

दार्शनिकों ने जो नयों के अर्थ-नय और शब्द-नय<sup>33</sup> ऐसे दो विभाग किए हैं, उसका मूल भी इस तरह से आगम जितना पुराना है, क्योंकि आगम में जब अंतिम तीनों को शब्द-नय कहा, तब अर्थात् सिद्ध हो जाता है, कि प्रारम्भ के चार अर्थ-नय हैं।

वाचक ने शब्द के तीन भेद किए है-सांप्रत, समिभिरूंढ़ और एवंभूत । प्रतील होता है, कि शब्द सामान्य से विशेष शब्द नय को पृथक् करने के लिए वाचक ने उसका सार्थक नाम सोप्रत रखा है।

#### नय का लक्षणः

श्रनुयोगद्वार सूत्र में नय-विवेचन दो स्थान पर श्राया है। अनु-'योग का प्रथम मूल द्वार उपक्रम है। उसके प्रभेद रूप से नय-प्रमाण का विवेचन किया गया है, तथा अनुयोग के चतुर्थ मूलद्वार नय में भी नय-वर्णन है। नय-प्रमाण वर्णन तीन दृष्टान्तों द्वारा किया गया है—प्रस्थक,

भी विगम्बर पाठ के अनुसार सूत्र ऐसा है-"नैगमसंग्रहव्यवहारर्जुसूत्रशब्दसम-भिडवेबस्भूता नयाः।"

<sup>&</sup>lt;sup>४२</sup> ग्रनुयोगद्वार सु० १५६। स्थानांग सु० ५२२।

४3 प्रमाण न० ७.४४,४५ ।

वसित '' और प्रदेश (अनुयोग सू० १४८) । किन्तु यहाँ नयों का लक्षण नहीं किया गया । मूल नयद्वार के प्रसंग में सूत्रकार ने नयों का लक्षण किया है । सामान्य-नय का नहीं ।

उन लक्षणों में भी अधिकांश नयों के लक्षण निरुक्ति का आश्रय लेकर किए गए हैं। सूत्रकार ने सूत्रों की रचना गद्य में की है, किन्तु नयों के लक्षण गाया में दिए हैं। प्रतीत होता है, कि अनुयोग मे भी प्राचीन किसी आचार्य ने नय-लक्षण की गायाओं की रचना की होगी। जिनका संग्रह अनुयोग के कर्त्ता ने किया है।

वाचक ने नय का पदार्थ-निरूपण निरुक्ति और पर्याय का आध्यय लेकर किया है—

"नीयादीन् पदार्यान् नयन्ति प्रानुषन्ति कारयन्ति साध्यन्ति निर्वर्तपन्ति निर्मास-यन्ति उपलम्भयन्ति स्वञ्जयन्ति इति नयाः ।" (१-३५)

जीव ग्रादि पदार्थों का जो बोध कराए, वह नय है।

वाचक ने आगिमक उक्त तीन दृष्टान्तों को छोड़कर पट के दृष्टान्त से प्रत्येक नय का स्वरूप स्पष्ट किया है। इतना ही नहीं, बिल्फ आगम में जो नाना पदार्थों में नयावतारणा की गई है, उनमें प्रवेश कराने की दृष्टि से जीव, नोजीव, अजीव, नोअजीव इन राष्ट्रों का प्रत्येक नय की दृष्टि में क्या अर्थ है, तथा किस नय की दृष्टि में क्तिने जान अजान होते हैं, इसका भी निरूपण किया है।

नृतन चिन्तन :

े नियों के लक्षण में अधिक स्पष्टता और विकास तस्वार्थ में है, यह तो अनुयोग और तस्वार्थगत नयों के लक्षणों की तुलना करने वाले से छिपा नहीं रहता। किन्तु योचक ने नय के यिपय में जी विशेष विचार उपस्थित किया, जो संभवतः आगमकाल में नहीं हुआ था, यह

हर प्रो॰ चक्रवर्ती ने स्वाहारमंत्ररोगत (का॰ २०) निममन ह्रष्टान का प्रप् किया है-House-uillding (पंचास्तिकाय मस्तावना पु॰ ४४) किन्तु उसका 'वसित' मे मतलब है। भीर उसका विवरण जो अनुयोग में है, उसते स्पष्ट है कि भी॰ चक्रवरी का सर्व आनत है।

तो यह है, कि क्या नय वस्तुतः किसी एक तत्त्व के विषय में तन्त्रान्तरीयों के नाना मतवाद हैं, या जैनाचार्यों के ही पारस्परिक मतभेद को व्यक्त करते हैं भ ?

इस प्रदन के उत्तर से ही नय का स्वस्प वस्तुतः क्या है, या वाचक के समयपर्यन्त नय-विचार की व्याप्ति कहाँ तक थी? इसका पता लगता है। वाचक ने कहा है, कि नयवाद यह तन्त्रान्तरीयों का वाद नहीं है और न जैनाचायों का पारस्परिक मतमेद। किन्तु वह तो ''ज्ञेयस्य वु ध्रवस्याध्यवसायान्तराणि एतानि।'' (१,३५) है। ज्ञेय पदार्थ के नाना अध्यवसाय हैं। एक ही अर्थ के विषय में भिन्न-भिन्न प्रपेक्षाओं से होने वाले नाना प्रकार के निर्णय हैं। ऐसे नाना निर्णय नय-भेद से किस प्रकार होते हैं, इसे दृष्टान्त से वाचक ने स्पष्ट किया है।

एक ही अर्थ के विषय में ऐसे अनेक विरोधी निर्णय होने पर क्या विप्रतिपित्त का प्रसंग नहीं होगा? ऐसा प्रश्न उठाकर अनेकान्तवाद के आध्यय से उन्होंने जो उत्तर दिया है, उसी में से विरोध के शमन या समन्वय का मार्ग निकल आता है। उनका कहना है, कि एक ही लोक को महासामान्य सत् की अपेक्षा से एक; जीव और अजीव के भेद से दो; द्रव्य गुण और पर्याय के भेद से तीन; चतुर्विध दर्शन का विषय होने से चार; पांच अस्तिकाय की अपेक्षा से पांच; छह द्रव्यों को अपेक्षा से छह कहा जाता है। जिस प्रकार एक ही लोक के विषय में अपेक्षा भेद से ऐसे नाना निर्णय होने पर भी विवाद को कोई स्थान नहीं, उसी प्रकार नयाश्वित नाना अध्यवसायों में भी विवाद को अवकाश नहीं है—

"यथैता न विप्रतिपत्तयोऽथ चाघ्यवसायस्थानान्तराणि प्तानि, तद्वज्ञयवादाः ।" १,३५ ।

मर्गास्तिकाय आदि किसी एक तत्त्व के वोध-प्रकार मत्यादि के भेद से भिन्न होते हैं। एक ही वस्तु प्रत्यक्षादि चार-प्रमाणों के द्वारा

४<sup>५</sup> "किमेते तत्त्रान्तरीया वादिनं, भाहोस्वित् स्वतन्त्रा एवं घोदकपक्षप्राहिणो मतिमेदेन विप्रयाविता इति ।"१,३५ ।

भिन्न-भिन्न प्रकार से जानी जाती है। इसमें यदि विवाद की अनयकास है, तो नयनाद में भी विवाद नहीं हो सकता है। यह भी बानक ने प्रतिपादन किया है—(१.३५)

वाचक के इस मन्तव्य की तुलना न्यायभाष्य के निम्न मन्तव्य से करना चाहिए । न्यायमूत्रगत—संख्यकान्तासिद्धः' (४. १,४१) की व्याख्या करते समय भाष्यकार ने संख्यकान्तों का निर्देश किया है और वताया है, कि ये सभी संख्याएँ सच हो सकती हैं, किसी एक संस्या का एकान्त युक्त नहीं "—"श्रयेमें संख्यकान्ताः सर्वमेकं सदिवायात् । सर्व द्वेया नित्यानित्यभेदात् । सर्व श्रेया ज्ञाता प्रानं ज्ञेयमिति । सर्व खतुर्धा प्रमाता प्रमाणं प्रमेषं प्रमितिरिति । एवं ययासंभवमन्येऽपि इति।" न्यायमाठ ४.१.४१.।

वाचक के इस स्पष्टीकरण में अनेक नये वादों का बीज है—जैसे जानभेद से अपभेद है या नहीं ? प्रमाण-संस्कृत मानना योग्य है, या विष्लव ? धर्मभेद से धर्मिभेद है या नहीं ? सुनय और दुर्णय का भेद, आदि । इन वादों के विषय में याद के जैन दार्शनिकों ने विस्तार से चर्चा की है ।

वाचक से कई मन्तव्य ऐसे हैं, जो दिगम्बर और स्वेताम्बर दोनों संप्रदायों के अनुकूल नहीं। उनकी चर्चा पण्टित श्री मुखलालजी ने तत्वार्थ सुत्र के परिचय में को है। अत्तएव उस विषय में यहां विस्तार करना अनावस्थक है। उन्हीं मन्तव्यों के आधार पर याचक को परम्परा का निर्णय होता है, कि वे यापनीय थे। उन मन्तव्यों में दार्गनिक दृष्टि से कोई महत्त्व का नहीं है। अत्र व उनका वर्णन करना, महां प्रस्तुत भी नहीं है।

भर "ति सान्त्रिमे संस्थेकान्ता यदि विशेषकारितस्य प्रपेनदिवस्तारस्य प्रश्वास्थानेन वर्तनी, प्रत्यकानुमानागानिदरोपानिवष्यावादा भवन्ति । प्रपाभ्यनुक्रानेन वर्तनी गमान-वर्षकारितोऽपर्तपर्देशे विशेषकारितस्य प्रपंभेद इति एवं एकान्सवं बहुतीनि।" न्यायका ४.१.४३.

## आचार्य कुन्दकुन्द की जैन-दर्शन को देन :

वाचक उमास्वाति ने जैन आगिमक तत्त्वों का निरूपण संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम किया है, तो आचार्य कुन्दकुन्द ने आगिमक पदार्थों की दार्शनिक दृष्टि से ताकिक चर्चा प्राकृत भाषा में सर्वप्रथम की है, ऐसा उपलब्ध साहित्य-सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है। आचार्य कुन्दकुन्द ने जैन-तत्त्वों का निरूपण वाचक उमास्वाति की तरह मुख्यतः आगम के आधार पर नहीं, किन्तु तत्कालीन दार्शनिक विचार-धाराओं के प्रकाश में आगिमक तत्वों को स्पष्ट किया है, इतना ही नहीं, किन्तु अन्य दर्शतों के मन्तव्यों का यत्र-तत्र निरास करके जैन मन्तव्यों की निर्दोपता और उपादेयता भी सिद्ध की है।

वाचक जमास्वाति के तत्त्वार्थ की रचना का प्रयोजन मख्यत: संस्कृत भाषा में सूत्र-शैली के ग्रन्थ की आवश्यकता की पूर्ति करना था। तव आचार्य कृन्दकुन्द के ग्रन्थों की रचना का प्रयोजन कुछ दूसरा ही या। उनके सामने तो एक महानु ध्येय था। दिगम्बर संप्रदाय की उपलब्ध जैन आगमों के प्रति अरुचि बढती जा रही थी। किन्तू जब तक ऐसा ही दूसरा साधन आध्यात्मिक भूख को मिटाने वाला उपस्थित न हो, तब तक प्राचीन जैन आगमों का सर्वथा त्याग संभव न था। आगमों का त्याग अनेक कारणों " से करना आवश्यक हो गया था, किन्तु इसरे प्रवल समर्थ साधन के अभाव में वह पूर्ण रूप से शक्य न था। इसी को लक्ष्य में रख कर आचार्य कन्दकृत्व ने दिगम्बर संप्रदाय की आध्यात्मिक भूख की मांगके लिए अपने अनेक ग्रन्थों की प्राकृत भापा में रचना की। यही कारण है, कि आचार्य कुन्दकुन्द के विविध ग्रन्थों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र का निरूपण प्राचीन आगमिक शैली में और आगमिक भाषा में पुनरुक्ति का दोष स्वीकार करके भी विविध प्रकार से हुआ है। उनको तो एक-एक विषय का निरूपण करने वाले स्वतन्त्र ग्रन्थ बनाना अभिप्रेत था और समग्र विषयों की संक्षिप्त संकलना करने वाले ग्रन्थ

<sup>\*</sup> विशेष रूप से वस्त्रधारण, केवली-कवलाहार और को-मुक्ति बादि के उल्लेख जैन बागमों में थे, जो विशम्बर सम्प्रदाय के बानुकूल न थे।

वनाना भी अभिप्रेत था। इतना ही नहीं, किन्तु आगम के मुख्यः विषयों का यथायक्य तत्कालीन दार्बानिक प्रकाश में निरुपण भी करना घा, जिससे जिल्लासु की श्रद्धा और बुद्धि दोनों को पर्याप्त मात्रा में संतोष मिल सके।

आचार्य कुन्दकुन्द के समय में अद्वैतवादों की बाढ़-सी आगई थी। औपनिषद ब्रह्माद्वैत के अतिरिक्त शून्याद्वैत और विज्ञानाद्वेत जैसे वाद भी दार्शनिकों में प्रतिष्ठित हो चुके थे। तार्किक और श्रद्धालु दोनों के करर उन अहैतवादों का प्रभाव सहज ही में जम जाता था। अतएंव ऐसे विरोधी वादों के बीच जैनों के द्वैतवाद की रक्षा करना कठिन था। इसी आवश्यकता में से आचार्य कुन्दकुन्द के निरचय-प्रधान अध्यातमवाद का जन्म हुआ है। जैन आगमों में निश्चयनय प्रसिद्ध या ही, और निशेषों में भावनिक्षेप भी विद्यमान था। भावनिक्षेप की प्रधानता से निस्यनय का आश्रय लेकर, जैन तत्त्वों के निरूपण द्वारा आचार्य मृन्दकृत्द ने जैन दर्शन को दार्शनिकों के सामने एक नये रूप में उपस्थित किया। ऐसा करने से वेदान्त का अद्वैतानन्द साधकों को और तत्त्वजिज्ञासुओं को जैन दर्शन में ही मिल गया। निरचयनय और भावनिक्षेप का आश्रय सेने पर द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और गुण, धर्म और धर्मी, अवयव और अवयवी इत्यादि का भेद मिटकर अभेद हो जाता है। आचार्य कुन्दकुन्द को इसी अभेद का निरूपण परिस्पितियश करना था ? अतएव उनके प्रत्यों में निरुचय प्रधान वर्णन हुआ है और नैरुचियक आत्मा के वर्णन में ब्रह्मवाद के समीप जैन आत्मवाद पहुँच गया है । आचार्य कुन्दकुन्द-गृत गुन्थों के अध्ययन के समय जनकी इस निरुषय और भावनियोप प्रधान दृष्टि को सामने रखने से अनेक गुहियमाँ मुनक सकती हैं और आनार्ष बुन्दकुन्द का तात्पर्य सहज ही में प्राप्त हो सकता है।

श्रव हम धानायं कुन्दकुन्द के द्वारा चिनत कुछ विषयों का निर्देश करते हैं। कम प्रायः वही रसा है, जो उमान्यति की पर्चा में धननाया है। इससे दोनों सी तुलना भी हो जाएगी धीर दार्चनिक-विकास का कम भी ध्यान में भा सकेगा।

## प्रमेय-निरूपण:

वाचक की तरह ग्राचार्य कुन्दकुन्द भी तस्व, ग्रर्थ, पदार्थ ग्रीर तस्वार्थ इन शब्दों को एकार्यक मानते हैं । किन्तु वाचक ने तस्वों के विभाजन के ग्रनेक प्रकारों में से सात तस्वों के ही सम्यग्दर्शन के विपयभूत माने हैं, जबिक ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने स्वसमयप्रसिद्ध सभी विभाजन प्रकारों को एक साथ सम्यग्दर्शन के विपयरूप से बता दिया है। " उनका कहना है, कि पड़ इब्य, नव पदार्थ, पंच ग्रस्तिकाय ग्रीर सात तस्व इनकी श्रद्धा करने से जीव सम्यग्दृष्टि होता है।

श्राचार्य कुन्दकुन्द ने इन सभी प्रकारों के श्रलावा अपनी श्रोर से एक विभाजन का नया प्रकार का भी प्रवित्त किया। वैशेषिकोंने द्रव्य,गुण श्रीर कर्म की ही अर्थ संज्ञा दी थी (द.२.३)। इसके स्थान में श्राचार्य ने कह दिया, कि अर्थ तो द्रव्य, गुण श्रीर पर्याय ये तीन हैं।" वाचक ने जीव श्रादि सातों तत्त्वों को अर्थं व कहा है, जबिक श्राचार्य कुन्दकुन्द ने स्वतन्त्र दृष्टि से उपयुक्त परिवर्धन भी किया है। जैसा मैंने पहले बताया है, जैन श्रागमों में द्रव्य, गुण श्रीर पर्याय तो प्रसिद्ध ही थे। किन्तु श्राचार्य कुन्दकुन्द ही प्रथम हैं, जिन्होंने उनको वैशेषिक दर्शनप्रसिद्ध अर्थ-संज्ञा दी।

श्राचार्य कुन्दकुन्द का यह कार्य दार्शनिक दृष्टि से हुशा है, यह स्पष्ट है। विभाग का श्रयं ही यह, है कि जिसमें एक वर्ग-के पदार्थ दूसरे वर्ग में समाविष्ट न हों तथा विभाज्य यावत पदार्थों का किसी न किसी वर्ग में समाविष्ट न हों तथा विभाज्य यावत पदार्थों का किसी न किसी वर्ग में समावेश भी हो जाए। इसीलिए श्राचार्य कुन्दकुन्द ने जैनशास्त्र-प्रसिद्ध अन्य विभाग प्रकारों के श्रनावा इस नये प्रकार से भी तात्त्विक विवेचना करना उचित समक्षा है।

<sup>&</sup>lt;sup>४८</sup> पंचास्तिकाय गा० ११२, ११६ । नियमसार गा० १६ । दर्शनप्राभृत गा० १६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>'४९</sup> तत्त्वार्य सूत्र १.४।

<sup>&</sup>quot;° "छहुरव राज पयन्या पंचस्यी, सत्त तथ्च णिहिट्टा । सहहड ताण स्यं सी सहिद्वी मुणेयन्यो ॥" दर्शनपा० १६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>५९</sup> प्रयचनसार १.८७।

<sup>&</sup>lt;sup>५२</sup> "तस्वानि जीवादीनि वस्यन्ते । त एव चार्याः ।" तस्वार्यभा, १.२ ।

म्राचार्य कुन्दकुन्द को परमसंग्रहावलम्बी भ्रभेदवाद का समर्थन करना भी इष्ट था। ग्रतएव द्रव्य, पर्याय ग्रीर गुण इन तीनों की भर्थ संज्ञा के ग्रलावा उन्होंने केवल द्रव्य की भी ग्रथ संज्ञा रखी है ग्रीर गुण तथा पर्याय को द्रव्य में ही समाविष्ट कर दिया है। "3

### अनेकान्तवाद :

ग्राचार्य ने ग्रागमोपलब्ध भ्रनेकान्तवाद को भीर स्पष्ट किया है भीर प्रायः उन्हों विषयों की चर्चा की है, जो ग्रागम काल में चिंत थे। विशेषता यह है, कि उन्होंने श्रिषक भार ब्यवहार भ्रीर निरुच्यावलस्वी पृथवकरण के ऊपर ही दिया है। उदाहरण के लिए भ्रागम में जहाँ द्रव्य भ्रीर पर्याय का भेद श्रीर ग्राभ में जाता द्रव्य भ्रीर पर्याय का भेद ब्यवहार के श्राध्य से है, जबिक निरुच्य से दोनों का भ्रमेद है। भ्राप्य में वर्णाद का सद्भाव और असद्भाव आत्मा में माना है, उसका स्पष्टीकरण करते हुए आचाय कहते हैं, कि ब्यवहार से तो ये सब आत्मा में हैं, निरुच्य से नहीं हैं भें। आगम में शरीर और आत्मा का मेद और भ्रमेद माना गया है। इस व्यायम में शरीर और आत्मा का मेद और भ्रमेद माना गया है। इस विषय में आचार्य ने कहा है कि देह और आत्मा का ऐक्य यह व्यवहार स्था का बत्तव्य है और दोनों का भेद यह निरुच्य नय का बत्तव्य है। भ्री

#### द्रव्य का स्वरूप:

वाचक के 'उत्पादव्ययधीस्यमुक्त सत्' 'गुणपर्यायवद्य्यम् और 'तद्भावाव्ययं नित्यम्' इन तीन सूत्रों (४.२६,३०,३७) का सम्मितिन अर्थ आचार्य गुन्दकृत्द के द्रव्य सक्षण में है।

' धपरिधत्तसहावेद्युप्पादस्थयपुवत्तसंबुत्त' । गुरावं सपन्नायं जं सं बस्वति वुस्वति ॥"

— प्रवचन ० २ ३

<sup>&</sup>quot; <sup>भा</sup> प्रवसन० २,१. । २.६ से 1्

<sup>&</sup>quot; समयमार ७ इत्यादि ।

भेष समयमार ६१ से।

<sup>&</sup>lt;sup>मह</sup> समयसार ३१, ६६ १

द्रव्य ही जब सत् है, तो सत् और द्रव्य के लक्षण में भेद नहीं होना चाहिए। इसी अभिप्राय से 'सत्' लक्षण और 'द्रव्य' लक्षण अलग अलग न करके एक ही द्रव्य के लक्षण रूप से दोनों लक्षणों का समन्वय ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने कर दिया है। "

## सत्, द्रव्य, सत्ताः

द्रव्य के उक्त लक्षण में जो यह कहा गया है, कि 'द्रव्य अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता' वह 'तद्भावाव्ययं नित्यम्' को लक्ष्य करके हैं। द्रव्य का यह भाव या स्वभाव क्या है, जो त्रैकालिक है ? इस प्रश्न का उत्तर आचार्य कुन्दकुन्द ने दिया, कि 'सब्भावो हि सभावों:'' देव्यस्स सव्यकालें (प्रवचन० २.४) तीनों काल में द्रव्य का जो सद्भाव है, ग्रस्तित्व है, सत्ता है, वही स्वभाव है। हो सकता है, कि यह सत्ता कभी किसी गुण रूप से कभी किसी पर्याय रूप से, उत्पाद, व्यय और धीव्य रूप से उपलब्ध हों"।

यह भी माना कि इन सभी में अपने अपने विशेष लक्षण हैं, तथापि उन सभी का सर्वगत एक लक्षण 'सत्' है हीं ", इस वात को स्वीकार करना ही चाहिए। यही 'सत्' द्रव्य का स्वभाव है। अतएव द्रव्य को स्वभाव से सत् मानना चाहिए। "

यदि वैशेषिकों के समान द्रव्य की स्वभाव से सत् न मानकर द्रव्यवृत्ति सत्तासामान्य के कारण सत् माना जाए, तव स्वयं द्रव्य असत् हो जाएगा, या सत् से अन्य हो जाएगा। अतएव द्रव्य स्वयं सत्ता है, ऐसा ही मानना चाहिए। १९

2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

<sup>&</sup>quot; वासक के दोनों लक्षणों को विकल्प से भी द्रव्य के लक्षणरूप से श्राचार्य कुन्दकुरद ने निर्दिष्ट किया है-पंचास्ति० १०।

थ्य 'गुणेहि सहपञ्जवेहि चित्ते हि ... उप्पावव्ययपुर्वत्ते हि प्रवसन् २.४।

<sup>&</sup>lt;sup>५९</sup> प्रवचन० २.५।

<sup>&</sup>lt;sup>६०</sup> वही २.६।

<sup>&</sup>lt;sup>६९</sup> प्रवचन० २.१३ । २.१८ । १.६१ ।

यही द्रव्य सत्ता एवं परमतत्त्व है। नाना देश और, काल में इमी परमतत्त्व का विस्तार है। जिन्हें हम द्रव्य, गुण या पर्याय के नाम से जानते हैं । वस्तुतः द्रव्य के अभाव में गुण या पर्याय तो होते ही नहीं । यही द्रव्य कमशः नाना गुणों में या पर्यायों में परिणत होता रहता है। अतएव वस्तुतः गुण और पर्याय द्रव्य से अनन्य है—द्रव्य रूप ही हैं । यतः परमतत्त्व सत्ता को द्रव्यरूप ही मानना । जित्त है।

आगमों में भी द्रव्य और गुण-पर्याय के अभेद का कथन मिलता है, किन्तु अभेद होते हुए भो भेद क्यों प्रतिभासित होता है ? इसका स्पटी-करण जिस ढंग से आचार्य कुन्दकुन्द ने किया, यह उनके दार्शनिक अध्य-वसाय का फल है।

आचार्य कुन्दकुन्द ने अर्थ को परिणमनशील बताया है। परिणाम और अर्थ का तादात्म्य माना है। उनका कहना है, कि कोई भी परिणाम द्रव्य के बिना नहीं, और कोई द्रव्य परिणाम के बिना नहीं । जिस रागव द्रव्य जिस परिणाम को प्राप्त करता है, उस समय यह द्रव्य तन्मय होता है । इस प्रकार द्रव्य और परिणाम का अविनाभाव बता कर दोनों का तादात्म्य सिद्ध किया है।

आवार्य कुन्दकुन्द ने परमतत्त्व सत्ता का स्वरूप वताया है कि---

"सत्ता सव्यपयाया समितस्तरमा प्रणंतपञ्जमा । भंगुत्पावपुषता सपश्चित्रसा हवदि एक्का ।"

द्रव्य, गुण और पर्याय का सम्बन्ध :

संसार के सभी अर्थों का समावेग आचार्य कुन्दकुन्द के मत ने

<sup>&</sup>lt;sup>६६</sup> प्रवचन० २.१५ ।

रा ध्रवसन २.१ म ।

६४ समयसार ३३६।

<sup>1&</sup>quot; प्रवसन् २.११,१२ । वंबा E ।

रर प्रवचन० १.१० ।

<sup>&</sup>lt;sup>६०</sup> प्रवचन० १.८ ।

द्रव्य, गुण और पर्याय में हो जाता है रि । इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध क्या है ? वाचक ने कहा है, कि द्रव्य के या द्रव्य में गुणपर्याय होते हैं (तत्त्वार्य भाष्य ४,३७) । अतएव प्रश्न होता है, कि यहाँ द्रव्य और गुणपर्याय का कुण्डवदरवत् आधाराधेय सम्बन्ध है, या देड-दंडीवत् स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध है ? या वैशेपिकों के समान समवाय सम्बन्ध है ? वाचक ने इस विषय में स्वष्टीकरण नहीं किया ।

आचार्य कुन्दकुन्द ने इसका स्पष्टीकरण करने के लिए प्रथम तो पृथक्त्व और अन्यत्व की व्याख्या की है—

> "पविभक्तपदेसत्तं पुप्रतामिदि सासणं हि बीरस्स । श्रण्णतमतब्भावो ण तब्भवं होदि कथमेगं ॥" —प्रवचन० २.१४

, जिन दो वस्तुओं के प्रदेश भिन्न होते-हैं, वे पृथक् कही जाती हैं। किन्तु जिनमें अतद्भाव होता है, अर्थात् वह यह नहीं है, ऐसा प्रत्यय होता है, वे अन्य कही जाती हैं।

द्रव्य गुण और पर्याय में प्रदेश-भेद तो नहीं हैं। अतएव वे पृथक् नहीं कहे जा सकते, किन्तु अन्य तो कहे जा सकते हैं, क्योंकि 'जो द्रव्य हैं वह गुण नहीं' तथा 'जो गुण है वह द्रव्य नहीं' ऐसा प्रत्यय होता है दें । इसी का विशेष स्पटीकरण उन्होंने यों किया है, कि यह कोई नियम नहीं है, कि जहां अत्यन्त भेद हो, वहीं अन्यत्व का व्यवहार हो। अभिन्न में भी व्यपदेश, संस्थान, संख्या और विषय के कारण भेदज्ञान हो सकता है "। और समर्थन किया है कि द्रव्य और गुण-पर्याय में भेद व्यवहार होने पर भी वस्तुत: भेद नहीं। दृष्टांत देकर इस वात को समभाया है कि स्वस्विमाय सम्बन्ध सम्बन्धियों के पृथक् होने पर भी हो सकता है और एक होने पर भी हो सकता है और एक होने पर भी हो सकता है।

<sup>&</sup>lt;sup>६८</sup> प्रवचन० १.८७ ।

<sup>&</sup>lt;sup>६९</sup> प्रवचन० २.१६ ।

<sup>&</sup>quot; पंचास्तिकाय ४२ ।

उत्पाद और व्यय-बील नहीं माना है। द्रव्य-नव के प्रायान्य ने पव यस्तुदर्शन होना है, तब हम इमी परिणाम पर पहुँचते है।

किन्तु वस्तु केवल द्रव्य अर्थात् गुण-पर्याय धून्य नहीं है, और न स्विभिन्न गुण पर्यायों का अधिष्ठानमात्र । वह तो वस्तुतः गुणपर्यायमम है । हम पर्याय-रव के प्रायान्य से वस्तु को एकहरता के साव नानान्य में भो देखते हैं । अनादि-अनन्त्रकाल प्रयाह में उत्पन्न और थिनष्ट होने वाल नानागुण-पर्यायों के बीच हम संकव्तिन ध्रुयता भो पाते हैं । यह ध्रुवांग कूटस्य न होकर सांस्यसंगन प्रकृति की तरह परिणामीनित्य प्रतीन होता है । यही कारण है कि आवाय ने पर्यायों में केयल उत्पाद और व्यय ही नहीं, किन्तु स्थिति भी मानी है<sup>दि</sup>।

### सत्कार्यवाद-असत्कार्यवाद का समन्वय :

सभी कार्यों के मूल में एकरून कारण को मानने वाले दार्यानकों ने, चाहे वे सांस्य हों या प्राचीन वेदान्ती भनु प्रपञ्च खादि या मध्य-कालीन वरनभानार्य आदि, मत्त्वायंवाद को माना है। उनके मत में कार्य अपने-नपने कारण में तन् होता है। वाल्य यह है कि अगत् की उदरित नहीं, और नत् का निनास नहीं। इसके विवरीत न्याय येशिक स्वीर पूर्वमीमांगा का मत है, कि कार्य अपने कारण में सन् नहीं होता। पहले असन् ऐता अर्यान् अपूर्व ही उत्पन्न होना है । ताल्य में सह हुमा कि असन् की उत्पत्ति और उत्पन्न सन् का विनाम होता है।

आगमों के अन्यास ने हमने देशा है, कि ब्रह्म घीर पर्याय पृष्टि में एक ही वस्तु में नित्यानित्यक्ता सिद्ध की गई है। उसी तहन का आश्रम निकर प्राचार्य कुन्दकुन्द ने मत्कार्यवाद-परिणामवाद और असत्कार्यवाद-प्राटम्भवाद का समन्वय करने का प्रयत्न विधा है। उन्हेंनि द्रव्यन्त्य का प्रत्या ने कर मन्कार्यवाद का समर्थन किया है, कि भावरम णिय णासी णित्य ग्रभावस्त उत्यादों।" (पंचा ११) द्रव्यदृष्टि में

दर प्रयचन० २'१। पंचा० ११।

<sup>&</sup>lt; । प्रमानमी० प्रस्ताः पुः **७** ।

८६ वही दृ० ७ ।

देखा जाए, तो भाव-वस्तुं का कभी नाश नहीं होता, और अभाव की उत्पत्ति नहीं होती। अर्थात् असत् ऐसा कोई उत्पन्न नहीं होता। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात् असत् ऐसा कोई उत्पन्न नहीं होता। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता और जो कुछ उत्पन्न होता है वह द्रव्यात्मक, होने से पहले सर्वथा असत् था, यह नहीं कहा जा सकता। जैसे जीव द्रव्य नाना पर्यायों को धारण करता है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह नष्ट हुआ, या नया उत्पन्न हुआ। अतएव द्रव्यवृद्धि से यही मानना उचित है, कि—"एषं सदो विषासो स्नस्तो जीवस्स नित्य उत्पादो।" पंचा० १६।

इस प्रकार द्रव्यदृष्टि से सत्कार्यवाद का समर्थन करके पर्याय-नय के आश्रय से ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने ग्रसत्कार्यवाद का भी समर्थन किया कि "एवं सदी विकासो ग्रसदो जीवस्स होइ उत्पादो ॥" पचा० ६०। गुण और पर्यायों में उत्पाद और व्यय होते हैं "। ग्रतएव यह मानना पड़ेगा, कि पर्याय-दृष्टि से सत् का विनाश ग्रीर ग्रसत् की उत्पत्ति होती है। जीव का देव पर्याय जो पहले नहीं या ग्रयात् असत् था, वह उत्पन्न होता है, और सत्—विद्यमान ऐसा मनुष्य पर्याय नष्ट भी होता है।

ग्राचार्य का कहना है कि यद्यपि ये दोनों वाद अन्योग्य विरुद्ध दिखाई देते हैं, किन्तु नयों के भ्राश्रय से वस्तुतः कोई विरोध नहीं दि

## द्रव्यों का भेद-अभेद :

वाचक ने यह समाधान तो किया कि धर्मश्रादि अमूर्त है। अतएव जन सभी की एकत्र वृत्ति हो सकती है। किन्तु एक दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि यदि इन सभी की वृत्ति एकत्र है, वे सभी परस्पर प्रविष्ट हैं, तब जन सभी की एकता क्यों नहीं मानी जाए? इस प्रश्न का समाधान आचार्य कुन्दकुन्द ने किया, कि छहीं द्रव्य प्रन्योग्य में प्रविष्ट हैं, एक दूसरे को अवकाश भी देते है, इनका नित्य सम्मेलन भी है, फिर भी जन सभी में एकता नहीं हो सकती, वयोंकि वे अपने स्वभाव का

टप "गुणपज्जएसु भावा उप्पादवये प्रकृत्वन्ति।" १४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>८६</sup> "इदि निणवरेहि भणिदं प्रक्णोक्णविरुद्धमविरुद्धं ॥" पंचा० ६० । पंचा०

किया जाए, तो यह मूर्त कहा जा सकता है। इस प्रकार नक्षण की निर्दोषता भी घटाई जा सकती है।

## पुद्गल द्रव्य की व्याख्या:

आचार ने व्यवहार और निश्चम नय से पुर्गन द्रव्य को तो व्याच्या की है, यह अपूर्व है। उनका कहना है कि निश्चम नय की अपेशा से परमाणु ही पुर्मल-द्रव्य कहा जाना चाहिए और व्यवहार नय की अपेक्षा से स्कन्य को पुर्मल कहना चाहिए<sup>5</sup>।

पुद्गल द्रव्य की जब यह व्याख्या की, तब पुद्गल के गुण और पर्यायों में भी आचार्य को स्वभाव और विभाव ऐसे दो भेद करना धाव-ध्यक हुआ। अत्तर्व उन्होंने कहा है, कि परमाणु के गुण स्वाभाविक हैं और स्कन्य के गुण वैभाविक हैं। इसी प्रकार परमाणु का अन्य निरफेश परिणमन स्वभाव पर्याय है और परमाणु का स्कन्य अप परिणमन अम्य सापेक्ष होने से विभाव पर्याय है की

प्रस्तुत में अन्य निरमेक्ष परिणमन को जो स्वभाव-गर्याग कहा गया है, उसका अर्थ इतना ही समभता चाहिए, कि वह परिणमन पान भिन्न निमित्त कारण की अपेक्षा नहीं रसता। नयोंकि स्वयं आमार्थ कृत्वकृत्य के मत से भी सभी प्रकार के परिणामों में नाम नारण होता ही है।

आगे के दार्शनिकों ने यह सिद्ध किया है, कि किया भी कार्य की निष्पत्ति सामग्री से होती है, किसी एक कारण से नहीं । इसे प्यान में राम कर आचार्य कुन्दकुन्द के उक्त दाखों का अर्थ करना पाहिए।

## पूर्वगल स्कन्धः

आचार्य कुटकुट ने स्वन्य के छह भेद बताए हैं, जो बापक के तस्वार्य में तथा आगमों में उस रूप में देशे नहीं जाने कि छह भेद में है-

र् नियमसार २८ ।

<sup>™</sup> विद्यमगार २७,२८ ।

- १. अति स्थूलस्यूल-पृथ्वी, पर्वत आदि ।
- २. स्यूल--पृत, जल, तैल आदि ।
- ३. स्थूल सूक्ष्म--छाया, आतप आदि ।
- ४. सूक्ष्म-स्यूल—स्पर्शन, रसन, घाण और श्रोत्रेन्द्रिय के विषय-भूत स्कन्ध ।
- ५. सुक्षम-कार्मण वर्गणा प्रायोग्य स्कन्ध ।
- ६. अति सूक्ष्म-कार्मण वर्गणा के भी योग्य जो न हों, ऐसे अति सूक्ष्म स्कन्य ।

# परमाणु-चर्चाः

आगम वर्षित द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव परमाणु की तथा उसकी नित्यानित्यता विषयक चर्चा हमने पहले की है। बाचक ने परमाणु के विषय में 'उक्तं च' कह करके किसी के परमाणु लक्षण को उद्धृत किया है, बह इस प्रकार है---

> "कारणमेव तदत्त्वं सूक्ष्मो नित्वश्च भवति परमाणुः। एकरसगन्धवर्णो द्विस्पर्शः कार्योलङ्गश्च ॥"

इस लक्षण में निम्न बातें स्पष्ट हैं---

- १. द्विप्रदेश आदि सभी स्कन्धों का अन्त्यकारण परमाणु है।
- २. परमाणु सूक्ष्म है।
- ३. परमाणु नित्य है।
- ४. परमाणु में एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण, दो स्पर्श होते हैं।
- ५. परमाणु को सिद्धि कार्य से होती है।

इन पांच वातों के अलावा वाचक ने 'भेदादणुः' (४.२७) इस सूत्र से परमाणु की उत्पत्ति भी वताई है। अतएव यह स्पष्ट है, कि बाचक ने परमाणु की नित्यानित्यता को स्वीकार किया है, जो आगम में प्रतिपादित है।

परमाणु के सम्बन्ध में आचार्य कुन्दकुन्द ने परमाणु के उक्त लक्षण को और भी स्पष्ट किया है। इतना ही नहीं किन्तु उसे दूसरे दार्शनिकों की परिभाषा में समक्ताने का प्रयत्न भी किया है। परमानु के भूल गुणों में शब्द को स्थान नहीं है, तब पुद्गल शब्द रूप केंस्र और कब होता है, (पत्र्वा० =६) में इस बात का भी स्वय्हीकरण विधा है—

आचार्य कुन्दकुन्द के परमाणु लक्षण में निम्न वातें हैं।

१. सभी स्वन्धों का अंतिम भाग परमाणु है।

२. परमाणु झास्वत है।

३. लगव्द है, फिर भी गब्द का कारण है।

४. अविभाज्य एवं एक है।

५. मूर्त है।

६. चतुर्घातु का कारण है और कार्य भी है।

७. परिणामी है।

प्रदेशभेद न होने पर भी वह वर्णश्रादि को अवकाश देता है।

६. स्कन्यों का कर्ना और स्कंपान्तर से स्कन्य का भेदक है।

१०. काल और संस्या का प्रविभक्ता-व्यवहारिनयामक भी पर-माणु है।

११. एक रस, एक वर्ण, एक गन्ध और दो स्पर्शयुक्त है।

१२. भिन्न होकर भी स्तन्य का पटक है।

१३. बारमयादि है, बारममध्य है, बारमजान्त है।

१४. इन्द्रियाप्राह्य है।

भाषार्य ने 'यादु चहुबकत्स कारण' (पवा० = १) अर्थात पृथ्वी, जल, तेज और वासु ये चार धातुओं का मूल कारण परमाणु है मह कह करके यह साफ कर दिया है, कि जैसा वैभेषिक या धार्माक मानती है, वे घातुएँ मूल तहव नहीं, किन्तु मभी या मूल एक मश्रेष परमाणु ही है। आहम-निरूपण:

निश्चय और स्ववहार-जैन भागमों में भारमाणे गरीर ने भिन्न भी कहा है और अभिन्न भी। जीव का बान परिचाम भी माना है और गरेवादि भी, जीव को क्रमवर्ण भी कहा है और अवर्ण भी कहा है और

१६ वंबार हर,हर,हर,हर । विद्यमार दश्द्र ।

जीव को निस्य भी कहा है। और अनित्य भी, जीव को अमुर्त कह कर भी उसके नारक आदि अनेक मूर्त भेद बताए हैं। इस प्रकार जीव के शद्ध और अशद्ध दोनों रूपों का वर्णन आगमों में विस्तार से है । कहीं-कहीं द्रव्याधिक-पर्यायाधिक नयों का आश्रय लेकर विरोध का समन्वय भी किया गया है। वाचक ने भी जीव के वर्णन में सकर्मक और अकर्मक जीव का वर्णन मात्र कर दिया है। किन्त आचार्य कन्दकन्द ने आत्मा के आगमोक्त वर्णन को समभने की चाबो बना दो है. जिसका उपयोग करके आगम के प्रत्येक वर्णन को हम समफ सकते. हैं कि आत्मा के विषय में आगम में जो अमुक बात कही गई वह किस दिष्ट से है। जीव का जो शद्ध रूप आचार्य ने बताया है. वह आगम काल में अज्ञात नहीं था। शृद्ध और अशुद्ध स्वरूप के विषय में आगम काल के आचार्यों को कोई भ्रम नही था। किन्तू आचार्य कुन्दकुन्द के आत्मनिरूपण की जो विशेषता है, वह यह है. कि इन्होंने स्वसामयिक दार्शनिकों को प्रसिद्ध निरूपण शैली को जैन आत्मनिरूपण में अपनाया है। दूसरों के मन्तव्यों को, दूसरों की परिभाषाओं को अपने ढंग से अपनाकर या खण्डन करके जैन मन्तव्य को दार्शनिक रूप देने का प्रवल प्रयत्न किया है।

औपनिपद दर्शन, विज्ञानवाद और शून्यवाद में वस्तु का निरूपण दो दृष्टिओं से होने लगा था। एक परमार्थ-दृष्टि और दूसरी व्यावहारिक दृष्टि। तत्त्व का एक रूप पारमार्थिक और दूसरा सावृतिक विणत है। एक भूतार्थ है तो दूसरा अभूतार्थ। एक अलीकिक है, तो दूसरा लीकिक। एक थुढ़ है, तो दूसरा अधुढ़। एक सूक्ष्म है, तो दूसरा स्पूल। जैन आगम में जैसा हमने पहले देखा व्यवहार और निश्चय ये दो नय या दृष्टियाँ कमशः स्थल-लीकिक और सुश्म-तत्वग्राही मानी जाती रहीं हैं।

आचार्य कुटकुट ने आत्मिनिरूपण उन्हीं दो दृष्टियों का आश्रय लेकर किया है। आत्मा के पारमाधिक गुद्ध रूप का वर्णन निरुचय नय के आश्रय से और अबुद्ध या लोकिक—स्यूल आत्मा का वर्णन व्यवहार नय के आश्रय से उन्होंने किया है।

नय के आश्रम से उन्होंने किया है। "
" समय ६ से, ३१ से, ६१ से । पंचा० १३४। नियम० ३ से । मावप्रा० ६४, १४६। प्रवचन २.२, २०,१००।

# वहिरात्मा, अन्तरात्मा, एवं परमात्मा :

माण्ड्यमोपनिषद में आत्मा को चार प्रकार का माना है-अन्तः प्रज्ञ, वहिष्प्रज्ञ, उमयप्रज्ञ और लवाच्य । किन्तु जानामं कुन्दगुन्द ने वहिर्रातमा, अन्तरातमा और परमातमा ऐसे तीन प्रकार वतलाए हैं। '' याह्य पदार्थों में जो आसक्त है, इन्द्रियों के द्वारा जो अपने चुद्ध स्वरूप में भाष्ट्र हुआ है, तथा जिसे देह और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं, जो धारोर मो ही आत्मा समभता है, ऐसा विषयमामी मुद्धातमा बहिरातमा है। सांच्यों के प्राकृतिक, वैकृतिक और दालांचक बन्ध का समावेग इसी बाह्यातमा में हो जाता है। ''

तिसे भेदजान तो हो गया है, पर कर्मवरा सदारीर है और जो कर्मों के नाम में प्रयत्नशीन है, ऐसा मोक्षमार्गाच्य अन्तरात्मा है। मरीर होते हुए भी वह समस्ता है, कि यह मेरा नहीं, में तो इनसे भिन्न है। ध्यान के बल में कर्म-क्षय करके घारमा अपने गुद्ध स्वरूप को जब प्राप्त करता है, तब वह परमारमा है।

### परमात्मवर्णन में समन्वय:

परमारम-वर्णन में आचाम मुन्दनुन्द ने अपनी गमन्यय प्रक्ति का परिचय दिया है। अपने काल में स्वयंभू की प्रतिष्ठा को देगकर स्वयंभू का प्रयोग परमारमा के लिए जैनमंत्रत अर्थ में उन्होंने कर दिया है।"" दतना ही नहीं, किन्तु कर्म-विमुक्त मुद्ध आरमा के लिए जिन, परमेण्डिन, विष्णु, चतुर्मृत, सुद्ध गृवं परमारमा"। जैसे प्रायो का प्रयोग करके यह सूचित किया है कि तस्वतः देगा जाग, तो परमारमा का स्य एक ही है, नाम भने ही नाना हो।

<sup>&</sup>lt;sup>१८</sup> मोलप्रा॰ ४ से । नियमतार १४६ में १

<sup>44</sup> effering 836 8

<sup>&</sup>lt;sup>९००</sup>धवधन+१.दे६ ।

<sup>1\*1 &</sup>quot;9171

Allah 14

परमात्मा के विषय में आचार्य ने जय यह कहा, कि वह न कार्य है और न कारण, तब बौद्धों के असंस्कृत निर्वाण की, वेदान्तियों के ब्रह्ममाव को तथा सांव्यों के कूटस्य-पुरुष मुक्त-स्वरूप की कल्पना का समन्वय उन्होंने किया है। 1002

तत्कालीन नाना विरोधी वादों का सुन्दर समन्वय उन्होंने पर-मात्मा के स्वरूप वर्णन के बहाने कर दिया है। उससे पता चलता है, कि वे केवल पुराने शाइवत धौर उच्छेदबाद से ही नहीं, बिल्क नबीन विज्ञानाईत और शून्यवाद से भी परिचित थे। उन्होंने परमाहमा के विषय में कहा है---

> "सस्सदमय उच्छेदं भव्यमभव्यं च सुण्णसिदरंच । विण्णाणमविण्णाणं स्म वि जुन्तवि स्नसदि सब्भावे॥" —पञ्चा० ३७

यद्यि उन्होंने जैनागमों के अनुसार आत्मा को काय-परिमाण भी माना है, फिर भी उपनिषद् और दार्शनिकों में प्रसिद्ध आत्मसर्वगतत्व-विभुत्व का भी अपने ढंग से समर्थन किया है, कि---

> ''क्रादा णाजपमाणं जाणं जेवप्यमाणमुहिटंट् । जेवं लोपालोवं तम्हा जाणं तु सब्बनयं ।। सन्वगदो जिएा बसहो सब्बे विय तम्मया जमदि झट्टा । जाजमयादो य जिणो चिसवादो तस्स ते भणिया ॥''

-प्रवचन० १-२३,७६

यहाँ सबंगत शब्द कायम रखकर अर्थ में परिवर्तन किया गया है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट हो कहा है, कि ज्ञान या आत्मा सबंगत है। इसका मतलव यह नहीं, कि ज्ञानी ज्ञेय में प्रविष्ट है, या ब्याप्त है, किन्तु जैसे चक्षु अर्थ से दूर रह कर भी उसका ज्ञान कर सकती है, बैसे आत्मा भी सर्व पदार्थों को जानता भर है—प्रवचन० १.२५-३२।

अर्थात् दूसरे दार्शनिकों ने सर्वगत शब्द का अर्थ, गम धानु गत्यर्थक मानकर सर्वच्यापक या विभु, ऐसा किया है, जब कि ।

<sup>&</sup>lt;sup>१०२</sup> पंचा० ३६।

गमधातु को ज्ञानार्थक मानकर सर्वगत का अर्थ किया है सर्वज्ञ। सद्द वही . रहा, किन्तु अर्थ जैनाभिन्नेत वन गया<sup>993</sup>।

जगत्कर्तृत्व :

आचार्य ने विष्णु के जगस्कर्तृस्व के मन्तव्य का भी समन्वय जैन वृष्टि से करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कहा है, कि ध्यवहार-त्रय के आश्रय से जैनसंमत जीवकर्तृस्व में और लोकसंमत विष्णु के जगस्कर्तृस्व में विशेष अन्तर नहीं है। इन दोनों मन्तव्यों को यदि पारमाधिक माना जाए, तो दोष यह होगा कि दोनों के मत से मोझ की कल्पना असंगत हो जाएगी अर्थ।

कर्तृ त्वाकतृ त्वविवेक :

सांख्यों के मत से आत्मा में कर्तृत्व नहीं "है, वयोंकि उसमें परिणमन नहीं। कर्तृत्व प्रकृति में है, वयोंकि वह प्रसवधमा हैं "। पुरुष वैसा नहीं। तात्पर्य यह है, कि जो परिणमनशील हो, वह कर्ता हो सकता है। वाचार्य कुन्दकुन्द ने भी आत्मा को सांख्यमत के समन्वय की दृष्टि से अकर्ता तो कहा हो है, किन्तु अकर्तृत्व का तात्पर्य जैन दृष्टि में उन्होंने वताया है, कि जात्मा पुरुषल कर्मों का अर्थात अनात्म-परिणमन का कर्ता नहीं "। वो परिणमनशील हो वह कर्ता है। इस सांख्यसंगत व्याप्ति के वल से आत्मा को कर्ता है " भी कहा है न्योंकि यह परिणमनशील है । सांख्यसंगत आत्मा की कुटस्थता—अपरिणमनशील ता आचार्य को मान्य नहीं। उन्होंने जैनागम प्रसिद्ध आत्मपरिणमन का समर्वन किया है " और सांख्यों का निरास करके आत्मा को स्वपरिणामों का कर्ता माना है " और सांख्यों का निरास करके आत्मा को स्वपरिणामों का कर्ता माना है " अरे सांख्यों का निरास करके आत्मा को स्वपरिणामों का कर्ता माना है " अरे सांख्यों का निरास करके आत्मा को स्वपरिणामों का कर्ता माना है " अरे सांख्यों का निरास करके आत्मा को स्वपरिणामों का कर्ता माना है " अरे सांख्यों का निरास करके आत्मा को स्वपरिणामों का कर्ता माना है " अरे सांख्यों का निरास करके आत्मा को स्वपरिणामों का कर्ता माना है " अरे सांख्यों का निरास करके आत्मा को स्वपरिणामों का कर्ता माना है " अरे सांख्यों का निरास करके आत्मा को स्वपरिणामों का कर्ता माना है " अरे सांख्यों का निरास करके आत्मा को स्वपरिणामों का कर्ता माना है " "

<sup>103</sup> बोढ़ों ने भी विभुत्व का स्वामिमेत, सर्च किया है, कि "बिभुत्वं पुनर्शात-प्रहाणप्रभावसंवमता" मध्यानविभागटीका पृ० परे।

१०६ समयसार ३४०-३४२ ।

<sup>&</sup>lt;sup>१६५</sup> सांख्यका० १६।

<sup>&</sup>lt;sup>१०६</sup> वही ११।

<sup>100</sup> समदतार **= १-**== 1

१९८ वही ८६,६८ प्रवचन० । २.६२ से । नियमसार १८ ।

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> प्रवचन १.४६ । १.८-से ।

<sup>11</sup> समयसार १२८ से ।

कर्तृत्व की व्यावहारिक व्याख्या लोक प्रसिद्ध भाषा प्रयोग की दृष्टि से होती है, इस वात को स्वीकार करके भी आचार्य ने वताया है कि नैश्वियक या पारमार्थिक कर्तृत्व की व्याख्या दूसरी ही करना चाहिए। व्यवहार की भाषा में हम आत्मा को कर्म का भी कर्ता कह सकते हैं भे किन्तु नैश्वियक दृष्टि से किसी भी परिणाम या कार्य का कर्ता स्वद्रव्य ही है, पर द्रव्य नहीं भे । अतएव आत्मा को ज्ञान म्रादि स्वपरिणामों का भे ही कर्ता मानना चाहिए। श्रात्मेतर कर्मश्रादि यावत् कारणों को अपेक्षा कारण या निमित्त कहना चाहिए।

वस्तुतः दार्शनिकों की दृष्टि से जो उपादान कारण है, उसी को आचार्य ने पारमाधिक दृष्टि से कर्ता कहा है और अन्य कारणों को वौद्ध दर्शन प्रसिद्ध हेतु, निमित्त या प्रत्यय शब्द से कहा है।

जिस प्रकार जैनों को ईश्वरफर्त्तस्य मान्य नहीं है, "" उसी प्रकार सर्वेषा कर्मकर्तृत्व भी मान्य नहीं है। आचार्य की दार्शनिक दृष्टि ने यह दोप देख लिया, कि यदि सर्वकर्तृत्व की जवाववेही ईश्वर से छिनकर कर्म के ऊपर रखी जाए, तो पुरुप की स्वाधीनता खंडित हो जाती है इतना ही नहीं, किन्तु ऐसा धानने पर जैन के कर्मकर्तृत्व में और सोख्यों के प्रकृति कर्तृत्व में भेद भी नहीं रह जाता और आत्मा सर्वथा अकारक-अकर्ता हो जाता है। ऐसी स्थिति में हिंसा या अब्रह्मचर्य का दोप आत्मा में न मानकर कर्म में ही मानना पड़ेगा " । अत्यव मानना यह चाहिए कि आत्मा के परिणामों का स्वयं आत्मा कर्ता है और क्रमं अपेक्षा कारण है तथा कर्म के परिणामों में स्वयं कर्म कर्ता है और क्रांस्मा अपेक्षा है ""।

१११ समयसार १०४,११२-११४।

<sup>&</sup>lt;sup>९९२</sup> समयसार ११०,१११।

<sup>&</sup>lt;sup>१९3</sup> समयसार १०७,१०६ ।

११४ समयसार ६६-६६,३३६।

१९५ समयसार ३५०-३५२।

१९६ समयसार ३३६-३७४। १९७ समयसार ६६-६८, ३३६।

जब तक मोह के कारण से जीव परद्रव्यों को अपना समक्र कर उनके परिणामों में निमित्त बनता है, तब तक संसार-वृद्धि निह्चित है 11% जब भेदजान के द्वारा अनात्मा को पर समक्षता है, तब वह कर्म में निमित्त भी नहीं बनता और उसकी मिक्त अवश्य होती है 11%।

# शुन, अशुन एवं शुद्ध अध्यवसाय :

सांस्यकारिका में कहा है कि धर्म-पुण्य से ऊर्ध्वामन होता है, अधर्म-पाप से अधोगमन होता है, किन्तु ज्ञान से मुक्ति मिसती हैं भै । इसी बात को आचार्य ने जैन-परिभाषा का प्रयोग करके कहा है, कि आत्मा के तीन अध्यवसाय होते हैं—गुभ, अधुभ और घुद्ध । धुभाध्य-वसाय का फल स्वर्ग है, अधुभ का नरक द्यादि और गुद्ध का मुक्ति है भै । इस मत की न्याय-वैशेषिक के साथ भी तुलना की जा सकती है । उनके मत से भी धर्म और अधर्म ये दोनों संसार के कारण हैं और धर्माधर्म से मुक्त गुद्ध चैतन्य होने पर ही मुक्तिलाभ होता है। भेद यही है, कि वे मुक्त आत्मा को गुद्ध ख्य तो मानते हैं, किन्तु ज्ञानमय नहीं।

### संसार-वर्णन :

आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थों से यह जाना जाता है, कि वे सांस्य नर्सन से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित हैं। जब वे आत्मा के अकर्त् त्व आदि का समर्थन करते हैं "रे तब वह प्रभाव स्पष्ट दिखता है। दतना ही नहीं, किन्तु सांख्यों की ही परिभाषा का प्रयोग करके उन्होंने संसार वर्णन भी किया है। सांस्यों के अनुसार प्रकृति और पुरुष का वन्य ही संसार है। जैनानमों में प्रकृतिबंध नामक बंध का एक प्रकार माना गया है। सतएव

<sup>136</sup> समयसार ७४-७४,३३,४७-४१६ ।

११६ मही ७६-७६,१००,१०४,३४३।

१२° 'धर्मेरा यमनमूध्यं यमनमयस्ताद्गयस्यपमेषा । प्रानेन घापवर्गः"
साह्यका॰ ४४ ।

१२१ प्रवचन० १.६,११,१२,१३, २.८६ । समयसार १४४-१६१ ।

<sup>\*\*\*</sup> समयसार ८०,८१ दे४८, ।

आचार्य ने अन्य शब्दों की अपेक्षा प्रकृति शब्द की संसार-वर्णन प्रसंग में प्रयुक्त करके सांस्य और जैन दर्शन की समानता की ओर संकेत किया है। उन्होंने कहा है—

> "चेदा वु पयिष्टयद्व' उप्पजिदि विणस्तिति । पयद्ये वि चेदयद्व' उपज्ज्ञिति विणस्तिति ।। एवं वंघो दुण्हेंपि अपजोज्जपरुचयाण हवे । श्रुप्पणो पद्यद्वीए य संसारो तेण जायदे ॥"

> > ---समयसार ३४०-४१

सांख्यों ने पड्नवंघन्याय से प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो सर्ग माना है उसकी तुलना यहाँ करणीय है।

> "पुरुवस्य दर्शनार्यं केवल्यायं तथा प्रधानस्य । पञ्चवन्यवद्वभयोरपि संयोगस्ताकृतः सर्गः ।" —सांख्यका० २१

## दोष-वर्णनः

संसार-चक की गति रुकते से मोसलिट्य काँसे होती है, इसका वर्णन दार्शनिक सूत्रों में विविध रूप से आता है, किन्तु सभी का तात्पर्य एक ही है कि अविधा—मोह की निवृत्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है। त्याय-सूत्र के अनुसार मिथ्याझान एवं मोह ही सभी अनथों का मूल है। मिथ्या झान से राग और हेप और अन्य दोप की परम्परा चलती है। दोप से शुभ और अशुभ प्रवृत्ति होती है। शुभ से धर्म और अशुभ से अधर्म होता है और उसी के कारण जन्म होता है और जन्म से दु:ख प्राप्त होता है। यही संसार है। इसके विपरीत जब तत्त्व झान अर्थात् सम्यन्धान होता है, तव मिथ्या झान—मोह का नाझ होता है और उसके नाझ से उत्तरीत्तर का भी निरोध हो जाता है। अीर इस प्रकार संसार-चक्र क् जाता है। न्याय-सूत्र में सभी दोषों का समावेश राग, हैप और मोह इन तीनों में कर दिया है। इस जीर इन तीनों में भी मोह

<sup>&</sup>lt;sup>१२3</sup> न्यायसु० १.१.२ । श्रीर न्यायभा० ।

<sup>&</sup>lt;sup>१२४</sup> न्यायसू० ४.१.३ ।

को ही सबसे प्रवल माना है, क्योंकि यदि मोह नहीं तो अन्य कोई दोप उत्पन्न ही नहीं होते 124 । अतएव तत्व ज्ञान से वस्तुत: मोह को निवृत्ति हीने पर संसार निर्मूल हो जाता है। योगसूत्र में क्लेश-दोपों का वर्गीकरण प्रकारान्तर से हैं रह, किन्तु सभी दोषों का मूल अविद्या— मिथ्या ज्ञान एवं मोह में ही माना गया है<sup>१२४</sup>। योगसूत्र के अनुसार क्लेशों से कर्मागय-पुण्यापुण्य-धमधर्म होता है<sup>९२८</sup> और कर्मागय से उसका फल जाति-देह, आयु और भोग होता है<sup>788</sup>। यही संसार है। इस संसार-चक को रोकने का एक ही उपाय है, कि भेद-ज्ञान से-विवेक ख्याति से अविद्या का नाश किया जाए । उसी से कैवत्य प्राप्ति होती है<sup>13°</sup>।

सांख्यों की प्रकृति त्रिगुणात्मक है "--सत्त्व, रजस् और तमोहप है। दूसरे शब्दों में प्रकृति सुख, दु:स और मोहात्मक है, अर्थात् प्रोति— राग, अप्रीति-द्वेप और विपाद-मोहात्मक है "३२। सांख्यों ने "१३ विपर्यय से बन्च—संसार माना है । सांख्यों के अनुसार पांच विपर्यय वहीं हैं, जो योगसूत्र के अनुसार क्लेश है<sup>136</sup>। तत्व के अभ्यास से जब अविपर्यय हो जाता है, तब केवलज्ञान—भेदज्ञान हो जाता है<sup>१७५</sup>। इसीसे प्रकृति निवृत हो जाती है, और पुरुष कैवल्य लाभ करता है।

बौद्ध दर्शन का प्रतीत्यसमुत्पाद प्रसिद्ध ही है, उसमें भी संसार चक के मूल में अविद्या ही है। उसी अविद्या के निरोध से संसार-चक

<sup>&</sup>lt;sup>१२५</sup> ''तेवां मोहः पापोयान् नामूबस्येतरोत्पत्तः।" न्यायमू० ४.१.६ ।

१२६ "ग्रविद्यास्मितारागर्द्वेषाभिनिवेशाः पञ्च बतेशाः ।"

१२° "झविद्या क्षेत्रमृतरेषाम्" २.४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>९२८</sup> योग० २.१२ ।

<sup>&</sup>lt;sup>१वर</sup> यही २.१३ ।

<sup>&</sup>lt;sup>430</sup> वही० २.२४, २६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> सांस्यका० ११ ।

<sup>&</sup>lt;sup>938</sup> स्वांस्यका० १२ ।

<sup>&</sup>lt;sup>933</sup> सहिमका० ४४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>' १३४</sup> वही ४७-४८ ।

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> यही ६४ ।

रक जाता है<sup>151</sup>। सभी दोपों का संग्रह बौद्धों ने भी राग, द्वेप और मोह में किया है<sup>138</sup>। बौद्धों ने भी राग द्वेप के मूल में मोह ही को माना है<sup>134</sup>। यही अविद्या है।

जैन आगमों में दोप वर्णन दो प्रकार से हुआ है। एक तो जास्त्रीय प्रकार है, जो जैन कर्म-शास्त्र की विवेचना के अनुकूल है और दूसरा प्रकार लोकादर द्वारा अन्य तैर्विकों में प्रचलित ऐसे दोप-वर्णन का अनुसरण करता है।

कर्म बास्त्रीय परम्परा के अनुसार कपाय और योग ये ही दो वंध हेतु हैं, और उसी का विस्तार करके कभी-कभी मिश्यात्व, अविरित्त, कपाय और योग ये चार और कभी-कभी इनमें प्रमाद मिलाकर पांच हेतु बताए जाते हैं 131 कपायरहित योग बन्ध का कारण होता नहीं है, इसीलिए वस्तुत: कपाय ही बन्ध का कारण है। इसका स्पष्ट बाब्दों में वाचक ने इस प्रकार निरूपण किया है।

"सकपायस्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् ब्रादत्ते। स बन्धः।" तत्त्वार्थं० ६.२.३।

उक्त शास्त्रीय निरूपण प्रकार के अलावा तैषिक संमत मत को भी जैन आममों में स्वीकृत किया है। उसके अनुसार राग, द्वेप और मोह ये तीन संसार के कारणरूप से जैन आगमों में वताए गए हैं और उनके त्याग का प्रतिपादन किया गया है भे । जैन-संमन कपाय के चार प्रकारों को राग और द्वेप में समान्वत करके यह भी कहा गया है कि राग और दोप ये दो ही दोप हैं भे । दूतरे दार्शनिकों की तरह यह भी स्वीकृत किया है, कि राग और देप ये भी मूल में मोह है—

<sup>&</sup>lt;sup>१३६</sup> बुद्धवचन पृ० ३०।

१३॰ बुद्धवचन पू० २२ । श्रमिधभ्म० ३.४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>936</sup> बुद्धवचन टि॰ पृ॰ ४।

<sup>&</sup>lt;sup>९३९</sup> तस्यार्यसूत्र (पं॰ सुखलाल जी) म.१।

१४० उत्तराध्ययन २१.२६ । २३ ४३ । २८.२० । २६.७१ । ३७.२,६ । १४१ 'दोहि ठाणीह पापकम्मा बंधीत । तं जहा — रागेण य दोसेण य । रागे

दुविहे पण्णतें तं जहा माया यत्तीभे य । दोते '''कोहे या माणे य ।'' स्या० २० उ०२ । प्रज्ञापनापद २३ । उत्त० ३०.१ ।

"रागो य दोसो वि य कम्मवोयं कम्मं च मोहप्पभवं वयन्ति।" उत्तरा० ३२.७।

जैन कर्मशास्त्र के अनुसार मोहनीय कर्म के दो भेद हैं दर्शन-मोह और चारित्र मोह। दूसरे दार्शनिकों ने जिसे अविद्या, अज्ञान, तमसु, मोह या मिथ्यात्व यहा है, यही जैन संगत दर्शनमोह है और दूसरों के राग और द्वेप का अन्तर्भाव जैन-संमत चारित्र मोह में है। जैन संगत ज्ञानावरणीय कर्म से जन्य अज्ञान में और दर्शनान्तर संमत अविद्या मोह या मिथ्याज्ञान में अत्यन्त वैलक्षण्य है, इसका ध्यान रखना चाहिए। वर्योकि अविद्या से उनका तात्पर्य है, जीव को विषयगामी करने वाला मिय्यात्व या मोह किन्तु ज्ञानवरणीयजन्य अज्ञान में ज्ञान का अभाव मात्र विवक्षित है। अर्थात् दर्शनान्तरीय-अविद्या कदाग्रह का कारण होती है, अनारमा में आरमा के अध्यास का कारण बनती है, जब कि जैन-संमत उक्त अज्ञान जानने की अद्यक्ति को सूचित करता है। एक-अविद्या के कारण संसार बढ़ना ही है, जब कि दूसरा-अज्ञान संसार को बढ़ाता ही है, ऐसा नियम नहीं है।

नीचे दोषों का तूलनात्मक कोप्टक दिया जाता है--

| जैन           | नैयायिक | सांख्य  |              | योग                | यौद्ध      |
|---------------|---------|---------|--------------|--------------------|------------|
| मोहनीय        | दोप     | गुण     | विषयंय       | वलेश               | धाकुशलहेतु |
| १ दर्शन मोह   | मोह     | तमोगुण  | तमस्<br>मोह् | अविद्या<br>अस्मिना | मोह्       |
| २ चारित्र मो  | Ę       |         |              | •                  |            |
| माया }        | राग     | सत्वगुण | महामोह       | राग                | राग        |
| कोर्घ<br>मान् | द्वेष   | रजोगुण  | ्तामिस       | हेंप               | हेप        |
|               |         |         | अन्धतामि     | स्र अभि            | निवेश      |

आचार्य फुन्दफुन्द ने जैन परिभाषा के अनुसार संसारवर्धक दोषों का वर्णन किया तो है '४९, किन्तु अधिकतर दोषवर्णन सर्वसुगमता की दृष्टि से किया है। यही कारण है, कि उनके ग्रन्थों में राग, द्वेप और मोह इन तीन मीलिक दोषों का वार-वार जिक आता है '63 और मुक्ति के लिए इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए भार दिया गया है।

### मेद-ज्ञान :

सभी आस्तिक दर्शनों के अनुसार विशेष कर अनात्मा से आत्मा का विवेक करना या भेदजान करना, यही सम्यग्जान है, अमोह है। बौदों ने सत्कायदृष्टि का निवारण करके मूढदृष्टि के त्याग का जो उपदेश दिया है, उसमें भी रूप, विज्ञान आदि में आत्म-वृद्धि के त्याग की और ही लक्ष्य दिया गया है। आचार्य कुन्दकुन्द ने भी अपने ग्रन्थों में भेदज्ञान कराने का प्रयत्न किया है। वे भी कहते हैं, कि आत्मा मार्गणास्थान, गुणस्थान, जीवस्थान, नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य, और देव, नहीं है। वह वाल, वृद्ध, और तरुण नहीं है। वह राग द्वंप, मोह नहीं है; क्रीथ, मान, माया और लोभ नहीं है। वह कर्म, नोकर्म नहीं है। उसमें वर्ण ग्रादि नहीं है इत्यादि भेदाभ्यास करना चाहिए । अ ही पल्लिवत करके आचार्य ने शुद्धात्मस्वरूप का वर्णन किया है।

तत्त्वाभ्यास होने पर पुरुष को होने वाले विशुद्ध ज्ञान का वर्णन सांख्यों ने किया है. कि—

> ''एवं तस्याभ्यासाम्नास्मिन न मै नाहमित्यपरिशेषम् । स्रविपर्ययाहिशुद्ध<sup>\*</sup> केवलमुत्पद्यते ज्ञानम् ॥'' —सांव्यका० ६४

<sup>. &</sup>lt;sup>१४२</sup> समपसार ६४,६६,११६,१८४,१८८। पंचा० ४७,१४७ इत्यादि । निवम-सार ८१।

<sup>&</sup>lt;sup>९४३</sup> प्रवचन १.स४,मम । पंचा० १३४,१३६,१४६,१४३, १४६ । समयसार १६५,१म६,१६१,२०१,३०६,३०७, ३०६,३१० । नियमसार ४७,म० इत्यावि ।

<sup>&</sup>lt;sup>१४४</sup> नियमसार ७०-८३,१०६ । समयसार ६,२२,२४-६० ४२०-४३३ । प्रवचन० २,६६ से ।

दती प्रकार आचार्य कुन्दकुन्द ने भी आत्मा और अनात्मा, बन्ध और मोक्ष का वर्णन करके साधक को उपदेश दिया है, कि आत्मा और वन्ध दोनों के स्वभाव को जानकर जो बन्धन में नहीं रमण करता, यह मुक्त हो जाता है 100 । बद्ध आत्मा भी प्रज्ञा के सहारे आत्मा और अनात्मा का भेद जान लेता है भर । उन्होंने कहा है-

> "पण्णाए घेतब्यो जो चेदा सौ ग्रहंतु णिच्छयदो । पण्णाए घे उच्यो जो दटहा सो ब्रहं तु णिच्छवदी ।। पण्णाए घेत्रव्यो जो णादा सो झहं तु णिच्छपदी । ग्रवसेसा जे भावा से मज्क परेति शादच्या ।

--- समयसार ३२४-२७

आचार्य के इस वर्णन में आत्मा के द्रष्ट्रव श्रीर शातृत्व की जी बात कही गई है, वह सांख्य संमत पुरुष के दृष्ट्त्य की याद दिलाती है"। प्रमाण-चर्चाः

आचार्यं कुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्यों में स्वतन्त्रभाव से प्रमाण की चर्चा तो नहीं की है। और न उमास्वाति की तरह शब्दतः पाँन ज्ञानों को प्रमाण रांज्ञा ही दी है। फिर भी ज्ञानों का जो प्रासंगिक वर्णन है, वह दार्गनिकों की प्रमाणनर्जा से प्रभावित है ही। अतएय ज्ञानचर्चा की ही ब्रमाणचर्चा मान कर प्रस्तुत में वर्णन किया जाता है। इतना तो किसी से छिपा नहीं रहता, कि यात्रक उमास्वाति की ज्ञानवर्षा से आवार्य कुरदबुद्द की ज्ञाननर्जा में दार्मनिक विकास की मात्रा अधिक है। यह बात आगे की चर्चा से स्पष्ट हो सकेगी।

# अद्वैत-दृष्टि :

आचार्य कृत्यकृत्य का श्रेष्ठ ग्रन्य समयसार है। उसमें उन्होंने तत्वों का विवेचन नैश्चियक दृष्टि का अवसम्बन नेकर विया है। साम

<sup>&</sup>lt;sup>९६९</sup> समयसार ३२१ ।

<sup>।</sup> १९६ क्रिय

<sup>&</sup>lt;sup>१६०</sup> सांस्पद्या० १६,६६।

उद्देश तो है-आत्मा के निष्पाधिक शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन । किन्तु उसी के लिए अन्य तत्वों का भी पारमाधिक रूप वताने का आचार्य ने प्रयत्न किया है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करते हुए आचार्य ने कहा है, कि व्यवहार दृष्टि के आश्रय से यद्यपि आत्मा थ्रीर उसके ज्ञान श्रादि गुणों में पारस्परिक, भेद का प्रतिपादन किया जाता है. फिर भी निश्चय दृष्टि से उतना ही कहना पर्याप्त है, कि जो ज्ञाता है, वही आत्मा है या ग्रात्मा ज्ञायक है, अन्य कुछ नहीं 'भट । इस प्रकार आचार्य की अभेदगा-मिनी दृष्टि ने श्रात्मा के सभी गुणों का अभेद ज्ञान-गुण में कर दिया है और अभ्यत्र स्पष्टत्या समर्थन भी किया है, कि संपूर्ण ज्ञान ही ऐकान्तिक सुख है 'भ'। इतना ही नहीं, किन्तु द्रव्य और गुण में अर्थात् ज्ञान और ज्ञानी में भी कोई भेद नहीं है, ऐसा प्रतिपादन किया है 'भ°। जनका कहना है कि आत्मा कर्ता हो, ज्ञान करण हो, यह वात भी नहीं, किन्तु 'जो जाणदि सो जाणं ण ह्यदि णाणेण जाणगी ग्रादा।'' प्रवचन० १.३५। उन्होंने आत्मा को ही उपनिपद् की भाषा में सर्वस्व वताया है और उसी का अवलम्बन मुक्ति है, ऐसा प्रतिपादन किया है 'भ'।

आचार्य कुन्दकुष्द की अभेद दृष्टि को इतने से भी संतोप नहीं हुआ। उनके सामने विज्ञानाद्वैत तथा आत्माद्वैत का आदर्श भीथा। विज्ञानाद्वैत-वादियों का कहना है, कि ज्ञान में ज्ञानादित्त वाह्य पदार्थों का प्रतिभास नहीं होता, स्व का ही प्रतिभास होता है। ब्रह्माद्वैत का भी यही अभिप्राय है, कि संसार में ब्रह्मातिरक्त कुछ नही है। अतएव सभी प्रतिभासों में ब्रह्म ही प्रतिभासित होता है।

इन दोनों मतों के समन्वय की दृष्टि से आचार्य ने कह दिया, कि निरुचय दृष्टि से केवल ज्ञानी आत्मा को ही जानता है, बाह्य पदार्थी

<sup>&</sup>lt;sup>१४८</sup> समयसार ६,७ ।

<sup>&</sup>lt;sup>१४९</sup> प्रवचन० १.५६,६० ।

<sup>&</sup>lt;sup>१९०</sup> समयसार १०,११, ४३३ पंचा॰ ४०,४६ देखो प्रस्तावना पृ० १२१, १२२।

<sup>&</sup>lt;sup>१५२</sup> समयसार १६-२१ । नियमसार १४-१०० ।

350

को नहीं "। ऐसा कह करके तो आचार्य ने जैन दर्शन और अद्वेतवाद का अन्तर बहुत कम कर दिया है, ग्रीर जैन दर्शन को बद्दैतवाद के निकट रख दिया है।

आचार्य कुन्दकुन्दकृत सर्वज्ञ की उक्त ब्याब्या अपूर्व है और उन्ही के कुछ अनुयायियों तक सीमित रही है। दिगम्बर जैन दार्गनिक अवसं-कादि ने भी इसे छोड़ ही दिया है।

### ज्ञान की स्व-पर-प्रकाशकता:

दार्शनिकों में यह एक विवाद का विषय रहा है, कि जान को स्वप्रकाशक, परप्रकाशक या स्वपरप्रकाशक माना जाए। वाचक ने इस चर्चा को जान के विवेचन में छेड़ा ही नहीं है। संभवतः आचार्य कुन्यकुन्य ही प्रथम जैन आचार्य हैं, जिन्होंने ज्ञान को स्वपरप्रकाशक मान कर इस चर्चा का सूत्रपात जैन दर्गन में किया। आचार्य कुन्यकुन्य के वाद के सभी आचार्यों ने आचार्य के इस मन्त्रक्य को एक स्वर में माना है।

बाचार्य की इस चर्चा का सार नीचे दिया जाता है जिस्से उनकी दलीलों का कम स्थान में भ्रा जाएगा—(नियमसार—१६०-१७०)।

प्रश्न-सदि ज्ञान को परह्रव्यप्रकाशक, दर्शन को झारमा का-स्वहत्य का (जीव का) प्रकाशक और शास्मा को स्वपरप्रकाशक माना जाए तो क्या दोप है ? (१६०)

उत्तर—यही दोप है, कि ऐसा मानने पर ज्ञान और दर्गन का अत्यन्त बैलझण्य होने से दोनों को अत्यन्त भिन्न मानना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान तो परद्रव्य को जानता है, दर्शन नहीं। (१६१)

दूसरी आपत्ति यह है, कि स्वपरप्रकाशक होने में आस्मा नी पर का भी प्रकाशक है। अतएय यह दर्शन से जो कि परप्रकाशक नहीं, भिन्न ही सिद्ध होगा । (१६२)

भार "जाणादि परतदि सत्यं वयहारपदेश केवती भगवं । केवसणाणी जाणदि परतदि जियमेण अल्पाणं ॥' नियमसार १४८

अतएव मानना यह चाहिए, कि ज्ञान व्यवहार-नय से पर-प्रकाशक है, और दर्शन भी तथा आत्मा भी व्यवहार-नय से ही पर-प्रकाशक है, ग्रीर दर्शन भी। (१६३)

किन्तु निश्चय-नय की अपेक्षा से ज्ञान स्व प्रकाशक है, और दर्शन भी तथा आत्मा स्वप्रकाशक है, और दर्शन भी है। (१६४)

प्रश्त-पिद निश्चय नय को ही स्वीकार किया जाए और कहा जाए कि केवल ज्ञानी आत्म-स्वरूप को ही जानता है, लोकालोक को नहीं तब क्या दोप है ? (१६५)

उत्तर—जो मूर्ते और अमूर्त को, जीव ग्रौर अजीव को, स्व और सभी को जानता है, उसके ज्ञान को अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कहा जाता है और जो पूर्वोक्त सकल द्रव्यों को उनके नाना पर्यायों के साथ नहीं जानता, उसके ज्ञान को परोक्ष कहा जाता है। अतएव यदि एकान्त निरुचय-नय का आग्रह रखा जाए तो केवल ज्ञानी को प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु परोक्ष ज्ञान होता है, यह मानना पडेगा। (१६६—१६७)

प्रक्त-अौर यदि व्यवहार नय का ही आग्रह रख कर ऐसा कहा जाए कि केवल ज्ञानी लोकालोक को तो जानता है, किन्तु स्वद्रव्य फ्रात्मा को नहीं जानता, तब क्या दोप होगा ? (१६८)

उत्तर—ज्ञान ही तो जीव का स्वरूप है। अतएव पर द्रव्य को जानने वाला ज्ञान स्वद्रव्य द्यारमा को न जाने, यह कैसे संभव है और यि ज्ञान स्वद्रव्य द्यारमा को नहीं जानता है, ऐसा आग्रह हो, तब यह मानना पड़ेगा, कि ज्ञान जीव स्वरूप नहीं, किन्तु उससे भिन्न है। वस्तुतः देखा जाए, तो ज्ञान ही आत्मा है और द्यारमा ही ज्ञान है। द्यतएव व्यवहार और निश्चय दोनों के समन्वय से यही कहना उचित है, कि ज्ञान स्वपरप्रकाशक है और दर्गन भी। (१६६-१७०)

#### सम्यग्जान:

वाचक ने सम्यग्ज्ञान का अर्थ किया है-अव्यभिचारि, प्रशस्त और संगत । किन्तु आचार्य कुन्दकुन्द ने सम्यग्ज्ञान की जो व्याख्या की है, जरामें दार्शनिक प्रसिद्ध रामारोप का व्यवच्छेद अभिप्रेत है। उन्होंने कहा है—

"संसयविमोहवित्रभमविवित्रजयं होदि सण्णाणं ॥"

—नियमसार ५१

संगय, विमोह और विश्वम से वर्जित ज्ञान सम्यक्तान है।

एक दूसरी वान भी ध्यान देने योग्य है। विशेषकर बौद्ध ग्रादि
दार्गीनकों ने सम्यक्तान के प्रसंग में हेय ग्रीर उपादेय बादर का प्रयोग किया है। आचार्य कुदकुन्द भी हेयोपादेय तत्त्वों के अधिगम को सम्य-ष्कान कहते हैं। भा

### स्वमावज्ञान और विमावज्ञान:

वाचक ने पूर्व परम्परा मे अनुसार मित, श्रुत, अविष और मनः
पर्याय जानों को सायोपसामिक और केवल को सायिक जान कहा है।
किन्तु आचार्य कुन्दकुन्द के दर्शन की विद्येपना यह है, कि वे सर्वगम्य
परिभाषा का उपयोग करते हैं। अत्तप्य उन्होंने धायोपगमिक जानों के
लिए विभाव ज्ञान और सायिक जान के लिए स्वभाव जान-इन मध्यों
का प्रयोग किया है" । उनकी स्थादम है, कि कर्मोपाधियाँजन को पर्याव
हों, वे स्वामाविक पर्याय है और कर्मोपाधिय जो पर्याय हो, वे वीमाविक
पर्याय हैं "े । इन श्राह्मा के ब्राह्मार सुद्ध आह्मा का जानापयोग
स्यमावजान है और प्रयुद्ध आह्मा का जानोपयोग विभावकान है।
परमाल-परीक्ष :

म्रानार्य कुन्दकुन्द ने बावक की तरह प्राणीन आगमां की व्यवस्था के अनुसार ही जानों में प्रत्यक्षत्व-परीक्षात्व की व्यवस्था की है। पूर्वोक्त स्वपरप्रकाश की चर्चा के प्रसंग में प्रत्यक्ष-परीज ज्ञान की जो व्याहवा दी गई है, वही प्रवचनसार (१.४०.४१,४४-४६, में भी है, किन्तु प्रवचनसार में उक्त व्याख्याओं को गुक्ति में भी गिद्ध परने वा

क्ष्य "इधियमसायी वाणं हैयोपदियत्ववाणं ।" नियमसार ४२ । मुसनाहुट

४ । नियमसार ३**८** ।

भार नियमसार १०,११,१२।

भूभ नियमसार १४ I

प्रयक्त किया है। उनका कहना है, कि दूसरे दार्शनिक इन्द्रियजन्य ज्ञानों की प्रत्यक्ष मानते हैं, किन्तु वह प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? क्योंकि इन्द्रियाँ तो अनात्मरूप होने से परद्रव्य है। ग्रतएय इन्द्रियों के द्वारा उपलब्ध वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इन्द्रियजन्य ज्ञान के लिए परोक्ष शब्द ही उपयुक्त है, क्योंकि पर से होने वाले ज्ञान ही को तो परोक्ष कहते हैं "

### ज्ञप्ति का तात्पर्यः

ज्ञान से अर्थ जानने का मतलब बया है? वया ज्ञान अर्थक्य हो जाता है अथवा ज्ञान और ज्ञेय का मेद सिट जाता है? या जैशा अर्थ का आकार होता है, वैसा आकार ज्ञान का हो जाता है? या ज्ञान अर्थ में प्रविष्ट हो जाता है? या अर्थ ज्ञान में प्रविष्ट हो जाता है? या ज्ञान अर्थ में उत्पन्न होता है? इन प्रदर्भों का उत्तर आचार्य ने अपने ठंग से देने का प्रयत्न किया है।

याचार्य का कहना है, कि ज्ञानी ज्ञान स्वभाव है और अयं जेय स्वभाव। अतएव भिन्न स्वभाव होने से ये दोनों स्वतन्त्र हैं एक की वृत्ति दूसरे में नहीं हैं ""। ऐसा कह करके वस्तुतः याचार्य ने यह वताया है, कि संसार में मात्र विज्ञानार्द्धत नहीं, वाह्यार्य भी हैं। उन्होंने दृष्टान्त दिया है, कि जैसे चक्षु अपने में रूप का प्रवेश न होने पर भी रूप को जानती है, वैसे ही ज्ञान वाह्यार्थों को विपय करता है ""। दोनों में विपय-विपयी भावरूप सम्बन्ध को छोड़ कर और कोई सम्बन्ध नहीं है। 'श्रथीं में ज्ञान हैं' इसका ताल्पर्य वतलाते हुए ग्राचार्य ने इन्द्रनील मणि का दृष्टान्त दिया है, और कहा है, कि जैसे दूध के वर्तन में रखा हुआ इन्द्रनील मणि अपनी दोष्ति से दूध के रूप का अभिभव करके उसमें रहता है, वैसे ही ज्ञान भी अर्थों में है। ताल्पर्य यह है, कि दूधगत मणि स्वयं प्रव्यतः सम्पूर्ण दूध में व्याप्त नहीं है. फिर भी उसकी दीष्ति के कारण समस्त दूध नील वर्ण का दिखाई देता है, उसी प्रकार ज्ञान सम्पूर्ण वर्ष में द्रव्यतः नहीं

<sup>&</sup>lt;sup>९५६</sup> प्रवचनसार ४७,४८।

<sup>&</sup>lt;sup>१५७</sup> प्रवचन० १२८।

<sup>&</sup>lt;sup>१७८</sup> प्रवचन० १.२८,२६।

उसमें दार्शनिक प्रसिद्ध समारोप का व्यवच्छेद अभिप्रेत है। उन्हेंते कहा है-

"संसयविमोहविड्भमविविड्जयं होदि सण्णाणं ॥"

—निग्रमसार ५१

संगय, विमोह और विश्वम से वर्जित ज्ञान सम्यन्धान है। एक दूसरी बात भी ध्यान देने योग्य है। विशेषकर बौद्ध पारि दार्शनिकों, ने सम्यक्तान के प्रसंग में हेय और जगदेय बद्ध का प्रयोग किया है। आचार्य कुन्दकुन्द भी हेयोपादेय तत्त्वों के अधिगम को सम्ब ग्ज्ञान कहते हैं। भे<sup>3</sup>

## स्वभावज्ञान और विभावज्ञान :

वाचक ने पूर्व परम्परा के अनुसार मित, धुन, अवधि और मनः पर्याय ज्ञानों को क्षायोपशमिक और केवल को क्षायिक ज्ञान कहा है। किन्तु आचार्य कुन्दकुन्द के दर्शन की विशेषता यह है, कि वे गर्वभम परिभाषा का उपयोग करते हैं। अतएव उन्होंने क्षायोपगिमक वानों है लिए विभाव ज्ञान और क्षायिक ज्ञान के लिए स्वमाव ज्ञान-इन गर्झी का प्रयोग किया है 14 । उनकी व्याख्या है, कि कर्मोपाविवर्जित जो पर्वाद हों, वे स्वाभाविक पर्याय है और कर्मीपाधिक जो पर्याय हो, ये वैभाविक पर्याय है 🔭 । इस ब्याह्या के अनुसार चुद्ध आत्मा का झानोपकीर स्वभायज्ञान है और अशुद्ध आत्मा को ज्ञानीपयोग विभावज्ञान है।

प्रत्यक्ष-परोक्ष :

श्रानार्य कुन्दबुन्द ने बाचक की तरह प्राचीन आगमी री व्यवस्था के अनुसार ही जानों में प्रत्यक्षत्व-परोक्षतव की व्यवस्था मी है। पूर्वोक्त स्वपरप्रकाश की चर्चा के प्रसंग में प्रत्यक्ष-परीध मान की ली व्याख्या दो गई है, वही प्रवननसार (१.४०.४१,४४-५६, मं भी है, पिन्तु प्रवचनसार में उक्त व्याख्याओं को युक्ति से भी मिद्र करने का

भाव "अधिगमनाथो जार्ण हैयोपादेवतच्चार्ण ।" निवमसार ३२ । गुरुताहुर

१। नियममार ३८।

<sup>&</sup>lt;sup>१५८</sup> निममसार १०,११,१२ ।

<sup>&</sup>lt;sup>"</sup> नियमसार १५।

प्रयस्त किया है। उनका कहना है, कि दूसरे दार्शनिक इन्द्रियजन्य ज्ञानों को प्रत्यक्ष मानते हैं, किन्सु वह प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? क्योंकि इन्द्रियों तो अनात्मरूप होने से परद्रव्य है। ग्रत्तएव इन्द्रियों के द्वारा उपलब्ध वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इन्द्रियजन्य ज्ञान के लिए परोक्ष शब्द ही उपयुक्त है, क्योंकि पर से होने वाले ज्ञान ही को तो परोक्ष कहते हैं भारता।

### ज्ञित का तात्पर्य :

ज्ञान से फर्थ जानने का मतस्तव बया है? बया ज्ञान क्रयंख्य हो जाता है फ्रयवा ज्ञान क्रीर ज्ञेय का भेद मिट जाता है? या जंता क्रयं का ब्राह्मर होता है, वैसा स्नाकार ज्ञान का हो जाता है? या ज्ञान क्रयं में प्रविष्ट हो जाता है? या अर्थ ज्ञान में प्रविष्ट हो जाता है? या ज्ञान क्रयं में उत्पन्न होता है? इन प्रदर्भों का उत्तर स्राह्मर्थों ने अपने टंग से देने का प्रयत्न किया है।

श्राचार्य का कहना है, कि ज्ञानी ज्ञान स्वभाव है और अर्थ ज्ञेय स्वभाव। श्रतएव भिन्न स्वभाव होने से ये दोनों स्वतन्त्र हैं एक की वृत्ति दूसरे में नहीं है "। ऐसा कह करके वस्तुतः श्राचार्य ने यह वताया है, कि संसार में मात्र विज्ञानार्द्वत नहीं, वाह्यार्थ भी हैं। उन्होंने दृष्टान्त दिया है, कि जैसे चक्षु अपने में रूप का प्रवेश न होने पर भी व्येनों में विषय-विषयी ज्ञान वाह्यार्थों को विषय करता है ""। वोनों में विषय-विषयी भावरूप सम्बन्ध को छोड़ कर और कोई सम्बन्ध नहीं है। 'श्रथों में ज्ञान है' इसका ताल्पर्य चतलाते हुए श्राचार्य ने इन्द्रनील मणि का दृष्टान्त दिया है, और कहा है, कि जैसे दूध के वर्तन में रखा हुआ इन्द्रनील मणि अपनी दीप्ति से दूध के रूप का अभिभव करके उसमें रहता है, वैसे ही ज्ञान भी अर्थों में है। ताल्पर्य यह है, कि दूधगत मणि स्वयं द्रव्यतः सम्पूर्ण दूध में व्यप्त नहीं है, किर भी उसकी दीप्ति के कारण समस्त दूध नील वर्ण का दिखाई देता है, उसी प्रकार ज्ञान सम्पूर्ण वर्थ में द्रव्यतः है हो स्वर्ण का दिखाई देता है, उसी प्रकार ज्ञान सम्पूर्ण वर्थ में द्रव्यतः है, उसी प्रकार ज्ञान सम्पूर्ण वर्थ में द्रव्यतः है हो स्वर्ण का दिखाई देता है, उसी प्रकार ज्ञान सम्पूर्ण वर्थ में द्रव्यतः तहीं

<sup>&</sup>lt;sup>१५६</sup> प्रवचनसार ४७,४८।

<sup>&</sup>lt;sup>९५७</sup> प्रवचन० १२८।

१<sup>९८</sup> प्रवचन० १.२८,२६।

होना है, तथापि विचित्र शक्ति के कारण अयं को जान लेना है। इसीलिए अयं में जान है, ऐसा कहा जाता है "। इसी प्रकार, यदि प्रयं में जान है, तो जान में भी अयं है, यह भी मानना उचित है। क्योंकि यदि ज्ञान में अर्थ नहीं, तो जान किसका होगा " ? इस प्रकार जान और अर्थ का परस्पर में प्रवेश न होते हुए भी विषयविषयोगाय के कारण 'जान' में अर्थ और 'अर्थ में जान' इस व्यवहार को उपपित आचार्य ने विस्ताई है।

#### ज्ञान-दर्शन का यौगपदा :

वानक की तरह आचार कुन्दकुर ने भी केवली के ज्ञान और दर्शन का सीगपद्य माना है। विशेषता यह है, कि आचार ने घीगपद्य के समर्थन में दृष्टान्त दिया है, कि जैसे सूर्य के प्रकाश और ताप भुगपद होते हैं, वैसे ही केवली के ज्ञान और दर्शन का घीगपद्य है —

"धुगर्व यट्टइ जाणं केवलणास्तिस्त वंतणं तहा दिणयर प्रयासतापं जह यट्टइ तह मुजेयस्त्रं ॥" नियमतार १४६ ।

### सर्वज्ञका ज्ञानः

आचार्य कुन्दकुन्द ने अपनी अभेद दृष्टि के अनुरूप निरुत्तय-दृष्टि से सर्वंत की नयी व्यादया की है और भेर-दृष्टि का अयनायन करने यालों के अनुकूल होकर व्यवहार-दृष्टि से सर्वंत की वही व्यारमा की है, जो आगमों में तथा वायक के तत्वार्य में है। उन्होंने कहा है—

''जारुदि प्रसदि सम्यं वयहारणपूर्व देवनी भगरे ।

वेयलवाणी जाणादि पश्मवि नियमेग प्रत्याचे ॥" —नियमनार ११८

ब्यवहार-दृष्टि ने कहा जाता है, कि केवनो सभी दब्यों को जानते हैं, किन्यु परमार्थन: यह आत्मा को ही बानना है।

सर्वज्ञ के ब्यावहारिक ज्ञान की वर्णना करते हुए उन्होंने इस बात को बलपूर्वक कहा है, कि पैकालिक सभी द्रव्यों और पर्योमों का

<sup>&</sup>lt;sup>पर्प</sup> प्रवचन० १.३० ।

भः वहा ३१ ।

ज्ञान सर्वज्ञ को युगपद् होता है, ऐसा ही मानना चाहिए 15%,। वयों कि यदि वह त्रैकालिक द्रव्यों और उनके पर्यायों को युगपद् न जानकर कमशः जानेगा, तव तो वह किसी एक द्रव्य को भो उनके सभी पर्यायों के साथ नहीं जान सकेगा 15%। और जब एक ही द्रव्य को उसके अनन्त पर्यायों के साथ नहीं जान सकेगा, तो वह सर्वज्ञ कैसे होगा 1549 ? दूसरी बात यह भी है, कि यदि अर्थों की अपेक्षा करके ज्ञान कमशः उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाए, तब कोई ज्ञान नित्य, क्षायिक और सर्व-विषयक सिद्ध होगा नहीं 15%। यही तो सर्वज्ञान का माहात्म्य है, कि वह नित्य त्रैकालिक सभी विषयों को युगपत् जानताहै 15%।

किन्तु जो पर्याय अनुत्पन्न हैं और विनष्ट है, ऐसे असङ्क्रूत पर्यायों को केवलज्ञानी किस प्रकार जानता है? इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है, कि समस्त द्रव्यों के सङ्क्रूत और असङ्क्र्यत सभी पर्याय विशेष रूप से बर्तमानकालिक पर्यायों की तरह स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं " । यही तो उस ज्ञान को दिव्यता है, कि वह अजात और नष्ट दोनों पर्यायों को जान लेता है " ।

## मतिज्ञान:

आचार्य कुन्दकुन्द ने मितज्ञान के भेदों का निरूपण प्राचीन परम्परा के अनुकूल अवग्रह आदि रूप से करके ही संतोप नहीं माना, किन्तु अन्य प्रकार से भी किया है। वाचक ने एक जीव में अधिक से अधिक चार ज्ञानों का यौगपद्य मानकर भी कहा है. कि उन चारों का उपयोग तो कमशः ही होगा पर। अतएव यह तो निश्चित है, कि वाचक ने

٠

<sup>&</sup>lt;sup>१६१</sup> प्रवचन० १.४७।

<sup>&</sup>lt;sup>९६२</sup> प्रवचन० १.४८।

<sup>&</sup>lt;sup>१६3</sup> वही १.४६।

<sup>&</sup>lt;sup>५६४</sup> वही १.५०।

<sup>&</sup>lt;sup>१६५</sup> वही १.५१।

<sup>&</sup>lt;sup>१६६</sup> प्रवचन० १.३७,३८ ।

१६७ वही १.३६।

<sup>&</sup>lt;sup>९३८</sup> सस्वार्थ भा० १.३१ ।

हैं। इसी विषयांस की दृष्टि से व्यवहार की अभूतायग्राही कहा गया है और निश्चय को भूनायंग्राही। परन्तु आचार्य इस बात को भी गानते हो हैं, कि विवर्षात भी निर्मूल नहीं है। जीव अनादि काल से निध्यास, अज्ञान और अविरति इन तीनों परिणामों से परिणत होता है "। इन्हीं परिणामों के कारण यह संसार का सारा विपर्यात है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि हम संसार का अस्तित्व मानते हैं, तो व्यव-हार नय के विषय का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा। वस्तुत: निरुचण नय भी तभी तक एक स्वतन्त्र नय है, जब तक उसका प्रतिपक्षी व्यवहार विद्यमान है। यदि व्यवहार नय नहीं, तो निरुप भी नहीं। यदि संग्रार नहीं तो मोक्ष भी नहीं। संसार एवं मोक्ष जैसे परस्पर सापेक्ष है, वैसे ही व्यवहार और निश्चय भी परत्पर सापेक्ष है " । आचार्य कुन्दकुन्य ने परम तत्व का वर्णन करते हुए इन दोनों नयों की सापेक्षता को ध्यान में रख कर ही कह दिया है, कि वस्तुतः सत्व का वर्णन न निश्चम से हो सकता है, न व्यवहार से । क्योंकि ये दोनों नय अनर्यादिन की, अवाच्य को, मर्यादित और वाच्य बनाकर वर्णन करते हैं। अतएय यस्तु का परम शुद्ध स्वरूप तो पदातिकान्त है। यह न व्यवहारबाह्य है और न निरंचयप्राह्म । जैसे जीव को व्यवहार के आथम से यह कहा जाता है, और निरचय के आश्रय से अबद कहा जाता है। स्पष्ट है, कि जीय में अबद का व्यवहार भी बद की अपेक्षा से हुआ है। अतएय लागाये ने कह दिया, कि यस्तुतः जीय न बढ़ है और न घबढ़, किन्तु पक्षातिकान्त है । यही समयसार है, यही परमात्मा है<sup>।\*\*</sup> । व्यवहार नय के निरागरण

११९ समयमार १६ ।-

भा ममयसारः सारपर्यः पृ० ६७ ।

भाग पदमबद शीवे एवं तु जान ग्यानारी।" पश्लानिक तो पुण भागदि को मो समयगारी।।"

<sup>---</sup>गमयतार १३३

<sup>&</sup>quot;दीन्तिव नवात् मनियं जागद्द मवरं तु सगयपदिग्रहो । स दु नवरस्त्रं गिन्हिद स्थिति वि स्वयपस्तप्रित्ते।"

<sup>---</sup>गमय० ११३

के लिए निश्चय नय का अवलम्बन है, किन्तु निश्चयनयावलम्बन ही कत्तंच्य की इतिश्री नहीं है। उसके आश्रय से आत्मा के स्वरूप का बीध करके उसे छोडने पर ही तत्व का साक्षात्कार संभव है।

आचार्य के प्रस्तुत मत के साथ नागार्ज न के निम्न मत की तूलना करनी चाहिए--

> "शन्यता सर्वहथ्दीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः। येषां त शन्यतादृष्टिस्तानसाध्यान सभाषिरे ॥"

> > -माध्य० १३.८

शस्यमिति न वक्तव्यमशस्यमिति वा भवेता। ਤਮਧੰ ਜੀਮਧੰ ਚੋਰਿ ਸ਼ਜ਼ਾਰਪੰ ਰ कथाਰੇ ॥"

—-माध्य० २२.११

प्रसंग से नागार्जुन और ग्राचार्य कृत्दकृत्द की एक अन्य बात भी तुलनीय है, जिसका निर्देश भी उपयुक्त है। ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है-

"जह णवि सक्तमणज्जो ग्रणज्जभासं विणा दु गाहेदुं। तह वयहारेण विणा परमत्यवदेसणमसक्कं ॥"

---समयसार ८

ये ही शब्द नागार्जुन के कथन में भी है-

"नान्यया भाषया म्लेच्छः श्रवयो ग्राहवितं यथा। न लौकिकमते लीकः शक्यो ग्राहयितुं तथा॥"

—माध्य० पुरु ३७० आचार्य ने प्रनेक विषयों की चर्चा उक्त दोनों नयों के आश्रय से

की है, जिनमें से कुछ ये हैं—ज्ञानग्रादि गुण और आत्मा का सम्बन्ध "०८, आत्मा और देह का सम्बन्ध 190, जीव और अध्यवसाय, गुणस्थान आदि सम्बन्ध<sup>९८०</sup>, मोक्षमार्ग ज्ञानादि<sup>९८९</sup>, ग्रात्मा<sup>९८२</sup>, कर्तु त्व<sup>९८3</sup>, ग्रात्मा

<sup>&</sup>lt;sup>९७८</sup> समय० ७,१६,३० से ।

<sup>&</sup>lt;sup>90२</sup> समयसार ३२ से ।

<sup>&</sup>lt;sup>9८°</sup> समयसार ६१ से ।

<sup>&</sup>lt;sup>१८९</sup> पंचार १६७ से । नियमर ४४ से । दर्शन प्रार २०।

<sup>&</sup>lt;sup>१८२</sup> समय० ६,१६ इत्यादि; नियम ४६।

<sup>&</sup>lt;sup>९८३</sup> समय० २४,६० श्रादि; नियम ०१८ ।

ैहैं। इसी विपर्यास की दृष्टि से व्यविहार की अर्भूतार्थग्रोही कहीं गया है और निश्चय को भूतार्थग्राही। परन्तु आचार्य इस बात को भी मानते हो है, कि विवर्यास भी निर्मूल नहीं है। जीव अनादि काल से मिथ्यात, अज्ञान और अविरति इन तीनों परिणामों से परिणत,होता है<sup>ण्य</sup> । इन्हीं परिणामों के कारण यह संसार का सारा विपर्यास है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि हम संसार का अस्तित्व मानते हैं, तो व्यव-हार नय के विषय का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा। वस्तुतः निश्चय नय भी तभी तक एक स्वतन्त्र नय है, जब तक उसका प्रतिपक्षी व्यवहार विद्यमान है। यदि व्यवहार नय नहीं, तो निश्चय भी नहीं। यदि संसार नहीं तो मोक्ष भी नहीं। संसार एवं मोक्ष जैसे परस्पर सापेक्ष हैं, वैसे ही व्यवहार और निश्चय भी परस्पर सापेक्ष है 198 । आचार्य कुन्दकुन्द ने परम तत्व का वर्णन करते हुए इन दोनों नयों की सापेक्षता को ध्यान में रख कर ही कह दिया है, कि वस्तुत: तत्व का वर्णन न निरुचय से हो सकता है, न व्यवहार से। क्यों कि ये दोनों नय अमर्यादित को, अवाच्य को, मर्यादित और वाच्य बनाकर वर्णन करते हैं। अतएव वस्तु का परम शुद्ध स्वरूप तो पक्षातिकान्त है। वह न व्यवहारग्राह्य है और न निश्चयग्राह्य । जैसे जीव को व्यवहार के आश्रय से वद्ध कहा जाता है, और निश्चय के आश्रय से अवद्ध कहा जाता है। स्पष्ट है, कि जीव में अबद्ध का व्यवहार भी बद्ध की अपेक्षा से हुआ है। अतएव आचार्य ने कह दिया, कि वस्तुत: जीव न वद्ध है और न अबद्ध, किन्तु पक्षातिकान्त है । यही समयसार है, यही परमात्मा है<sup>९००</sup> । व्यवहार नय<sup>े</sup>के निराकरण

<sup>&</sup>lt;sup>१७५</sup> समयसार ६६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>९५३</sup> समयसार० तात्पर्यं० पृ० ६७ ।

<sup>&</sup>quot;कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णवपक्तं। पक्तातिकतो पुण मण्णवि जो सो समयसारो ॥"

<sup>—</sup>समयसार १

<sup>&</sup>quot;दोण्णवि णयाण भणियं जाणइ णवरं तु समयपिडवहो । ण तु णयपवलं गिण्हिदि किचि वि णयपवसपिरहोणो ॥"

के लिए निश्चय नय का अवलम्बन है, किन्तु निश्चयनयावलम्बन ही कर्तव्य की इतिश्री नहीं है। उसके आश्रय से आत्मा के स्वरूप का बोध करके उसे छोडने पर ही तत्व का साक्षात्कार संभव है।

आचार्य के प्रस्तुत मत के साथ नागार्जुन के निम्न मत की लुलना करनी चाहिए—

> "शून्यता सर्वेष्टरीना प्रोक्ता निःसरणं जिनैः । येषां तु शून्यतादृष्टिस्तानसाध्यान् यभाषिरे ॥" —माध्य०१३.द

शून्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति वा भवेत्। उभयं नोभयं चेति प्रज्ञास्ययं तु कथ्यते॥"

—माध्य० २२.११

प्रसंग से नागार्जु न और ग्राचार्य कुन्दकुन्द की एक अन्य बात भी तुलनीय है, जिसका निर्देश भी उपयुक्त है। ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है—

> "जह णिव सक्षमणज्जो ग्रणज्जभासं विणा वु गाहेदुं। तह वयहारेण विणा परमत्यवदेसणमसक्कं॥"

> > —समयसार द

ये ही शब्द नागार्जुन के कथन में भी है—

"नान्यया भाषया म्लेच्छः शक्यो प्राहिषतुं यथा। न लोकिकमते लोकः शक्यो प्राहिषतं तथा॥"

—माध्य० पु० ३७०

आचार्य ने ग्रनेक विषयों की चर्चा उक्त दोनों नयों के आश्रय से की है, जिनमें से कुछ ये हैं—ज्ञानग्रादि गुण और आत्मा का सम्बन्ध कर, आत्मा और देह का सम्बन्ध की, जीव और अध्यवसाय, गुणस्थान आदि सम्बन्ध की, मोक्षमार्ग ज्ञानादि की, ग्रात्मा कि, कर्तृत्व की, ग्रात्मा

<sup>&</sup>lt;sup>१७८</sup> समय० ७,१६,३० से 1

<sup>&</sup>lt;sup>९७९</sup> समयसार ३२ से ।

<sup>&</sup>lt;sup>९८०</sup> समयसार ६१ से ।

<sup>&</sup>lt;sup>१८९</sup> पंचा० १६७ से । नियम० ५४ से । दशॅन प्रा० २०।

<sup>&</sup>lt;sup>96२</sup> समय० ६,१६ इत्यादि; नियम ४६।

<sup>&</sup>lt;sup>१८३</sup> समय० २४,६० श्रादि; नियम ०१८।

द्वातिशिकाएँ देखी जाएँ, पद-पद पर सिद्धसेन की प्रतिमा का पाठक को साक्षात्कार होता है। जैन साहित्य की जो न्यूनता थी, उसी की पूर्ति की ओर उनकी प्रतिभा का प्रयाण हुआ है। चिंवत-चर्चण उन्होंने नहीं किया। टीकाएँ उन्होंने नहीं लिखीं, किन्तु समय की गति-विधि को देख कर जैन आगिमक साहित्य से ऊपर उठ कर तर्क-संगत अनेकान्तवाद के समर्थन में उन्होंने अपना वल लगाया। फलस्वरूप 'सन्मति—तर्क' जैसा शासन-प्रभावक ग्रन्थ उपलब्ध हुआ।

### सन्मति तर्क में अनेकान्त-स्थापना :

'नागार्जुन, असंग, वसुबन्धु और दिग्नाग ने भारतीय दार्शनिक परम्परा को एक नयी गित प्रदान की है। नागार्जुन ने तत्कालीन बौद्ध और वौद्धेतर सभी दार्शनिकों के सामने अपने यून्यवाद को उपस्थित करके वस्तु को सापेक्ष सिद्ध किया। उनका कहना था, कि वस्तु न भाव रूप है, न अभाव-रूप, न भावाभाव-रूप, और न अनुभय-रूप। वस्तु को कैसा भी विशेषण देकर उसका रूप वताया नही जा सकता, वस्तु निःस्वभाव है, यही नागार्जुन का मन्तव्य था। असङ्क और वमुबन्धु इन दोनों भाइयों ने वस्तु-पात्र को विज्ञान-रूप सिद्ध किया और वाह्य जड़ पदार्थों का अपलाप किया। वमुबन्धु के शिष्य दिग्नाग ने भी उनका समर्थन किया और समर्थन किया और समर्थन करने के लिए वौद्ध दृष्टि से नवीन प्रमाण शास्त्र की भी नींव रखी। इसी कारण से वह वौद्ध न्यायसास्त्र का पिता कहा जाता है। उसने प्रमाण-शास्त्र के बल पर सभी वस्तुमों की क्षाणकता के वौद्ध सिद्धान्त का भी समर्थन किया।

बीद्ध विद्वानों के विरुद्ध में भारतीय सभी दार्जनिकों ने अपने—अपने पक्ष की सिद्धि करने के लिए पूरा बल लगाया। नेयायिक वास्त्यायन ने नागार्जुन और अन्य दार्जनिकों का खण्डन करके आत्मा ब्राद्धि प्रमेयों की भावरूपता और सभी का पार्थक्य सिद्ध किया। मीमांसक शबर ने विज्ञानवाद और सून्यवाद का निरास किया,तथा वेदापौरुपेयता सिद्ध की। वात्स्यायन और शवर दोनों ने बौद्धों के 'सर्व क्षणिकम्' सिद्धान्त की अलोचना करके आत्मा ब्राद्धि पदार्थों की नित्यता की रक्षा की। सांस्यों ने

भी अपने पक्ष की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। इन सभी को अकेले दिग्नाग ने उत्तर दे करके फिर विज्ञानवाद का समर्थन किया तथा वौद्ध-संमत सर्व वस्तुओं की क्षणिकता का सिद्धान्त स्थिर किया।

ईसा की प्रथम शताब्दी से लेकर पांचवी शताब्दी तक की इस दार्शनिकवादों की पृष्टभूमि को यदि ध्यान में रखें, तो प्रतीत होगा, कि जैन दार्शनिक सिद्धसेन का आविभीव यह एक आकस्मिक घटना नहीं, किन्तु जैन साहित्य के क्षेत्र में भी दिग्नाग के जैसे एक प्रतिभा-सम्पन्न विद्वान् की आवश्यकता ने ही प्रतिभा-मूर्ति सिद्धसेन को उत्पन्न किया है।

आगमगत अनेकान्तवाद ग्रीर स्याद्वाद का वर्णन पूर्व में हो चुका है। उससे पता चलता है, कि भगवान् महावीर का मानस अनेकान्तवादी या । आचार्यो ने भी अनेकान्तवाद को कैसे विकसित किया, यह भी मैंने वताया है। ग्राचार्य सिद्धसेन ने जब अनेकान्तवाद और स्याद्वाद के प्रकाश में उपर्येक्त दार्शनिकों के वाद-विवादों को देखा, तब उनकी प्रतिभा की स्फूर्ति हुई ग्रौर उन्होंने अनेकान्तवाद की स्थापना का श्रेष्ठ अवसर समभकर सन्मति-तर्क नामक ग्रन्थ लिखा। वे प्रवल वादी तो थे ही। इस वात की साक्षी उनकी वादद्वात्रिशिकाएं (७ और ८) दे रही हैं। अतएव उन्होंने जैन सिद्धान्तों को तार्किक भूमिका पर ले जा करके एक वादी की क्शलता से दार्शनिकों के बीच अनेकान्तवाद की स्थापना की। सिद्धसेन की विशेषता यह है, कि उन्होंने तत्कालीन नाना वादों को सन्मति तर्क में विभिन्न नयवादों में सन्निविष्ट कर दिया । अहैनवादों को उन्होंने द्रव्यार्थिक नय के संग्रहनयरूप प्रभेद में समाविष्ट किया । क्षणिक-वादी बौद्धों की दृष्टि की सिद्धसेन ने पर्यायनयान्तर्गत ऋजुसूत्रनयानुसारी बताया । सांख्य दुष्टि का समावेश द्रव्यार्थिक नय में किया ग्रीर काणाद-दर्शन को अभयनयाश्रित सिद्ध किया । उनका तो यहाँ तक कहना है, कि संसार में जितने वचन प्रकार हो सकते है, जितने दर्शन एवं नाना मतवाद हो सकते हैं, उतने ही नयवाद हैं। उन सब का समागम ही अनेकान्त-वाद है---

> "जाबह्या ययणवहा ताबह्या चेय होन्ति णयदाया । जाबह्या णयवाया ताबह्या चेव परसमया ॥

ढार्चिशकाएँ देखी जाएँ, पद-पद पर सिद्धसेन की प्रतिभा का पाठक को साक्षात्कार होता है। जैन साहित्य की जो न्यूनता थी, उसी की पूर्ति की ओर उनकी प्रतिभा का प्रयाण हुआ है। चिंवत-चवंण उन्होंने नहीं किया। टीकाएँ उन्होंने नहीं लिखीं, किन्तु समय की गति-विधि को देख कर जैन आगिमक साहित्य से ऊपर उठ कर तर्क-संगत अनेकान्तवाद के समर्थन में उन्होंने अपना वल लगाया। फलस्वरूप 'सन्मित—तर्क' जैसा शासन-प्रभावक ग्रन्थ उपलब्ध हुआ।

# सन्मति तर्क में अनेकान्त-स्थापना :

'नागार्जुन, असंग, वसुबन्धु और दिग्नाग ने भारतीय दार्शनिक परस्परा को एक नयी गित प्रदान की है। नागार्जुन ने तत्कालीन बौद्ध और बौद्धेतर सभी दार्शनिकों के सामने अपने श्रून्यवाद को उपस्यित करके वस्तु को सापेक्ष सिद्ध किया। उनका कहना था, कि वस्तु न भाव रूप है, न अभाव-रूप, न भावाभाव-रूप, और न अनुभय-रूप। वस्तु को कैसा भी विशेषण देकर उसका रूप वताया नहीं जा, सकता, वस्तु नि.स्वभाव है, यही नागार्जुन का मन्तव्य था। असङ्ग और वमुबन्धु इन दोनों भाइयों ने वस्तु-मात्र को विज्ञान-रूप सिद्ध किया और बाह्य जड़ पदार्थों का अपलाप किया। वसुबन्धु के शिष्य दिग्नाग ने भी उनका समर्थन किया और समर्थन करने के लिए बौद्ध दृष्टि से नवीन प्रमाण शास्त्र की भी नींव रखी। इसी कारण से वह बौद्ध न्यायशास्त्र का पिता कहा जाता है। उसने प्रमाण-शास्त्र के बल पर सभी वस्तुयों की क्षाणिकता के बौद्ध सिद्धान्त का भी समर्थन किया।

बौद्ध विद्वानों के विरुद्ध में भारतीय सभी दार्शनिकों ने अपने-अपने पक्ष की सिद्धि करने के लिए पूरा वल लगाया। नैयायिक वास्त्यायन
ने नागार्जुन और अन्य दार्शनिकों का खण्डन करके आत्मा द्यादि प्रमेगों की
भावरूपता और सभी का पार्यक्य सिद्ध किया। मीमांसक शवर ने
विज्ञानवाद और सून्यवाद का निरास कियांतिया वेदापीरुपेयता सिद्ध की।
वास्त्यायन और शवर दोनों ने बौदों के 'सर्व क्षणिकम्' सिद्धान्त की
आलोचना करके आत्मा द्यादि पदार्थों की नित्यता की रक्षा की। सांद्यों ने

भी अपने पक्ष की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। इन सभी को अकेले दिग्नाग ने उत्तर दे करके फिर विज्ञानवाद का समर्थन किया तथा बौड-संमत सर्व वस्तुओं की क्षणिकता का सिद्धान्त स्थिर किया।

ईसा की प्रथम धाताब्दी से लेकर पांचवी घताब्दी तक की इस दार्शनिकवादों की पृष्ठभूमि को यदि ध्यान में रखें, तो प्रतीत होगा, कि जैन दार्शनिक सिद्धसेन का आविर्भाव यह एक आकस्मिक घटना नहीं, किन्तु जैन साहित्य के क्षेत्र में भी दिग्नाग के जैसे एक प्रतिभा-सम्पन्न विद्वान की आवश्यकता ने ही प्रतिभा-मूर्ति सिद्धसेन को उत्पन्न किया है।

आगमगत अनेकान्तवाद श्रीर स्याद्वाद का वर्णन पूर्व में हो चुका है। उससे पता चलता है, कि भगवान् महावीर का मानस अनेकान्तवादी था। बाचार्यों ने भी अनेकान्तवाद की कैसे विकसित किया, यह भी मैंने वताया है। ग्राचार्य सिद्धसेन ने जय अनेकान्तवाद और स्याद्वाद के प्रकाश में उपर्युक्त दार्शनिकों के बाद-विवादों को देखा, तब उनकी प्रतिभा की स्फ़ित हुई ग्रीर उन्होंने अनेकान्तवाद की स्थापना का श्रेष्ठ अवसर समभकर सन्मति-तर्कनामक ग्रन्थ लिखा। वे प्रचल वादी तो थे ही। इस बात की साक्षी उनकी वादद्वात्रिशिकाएं (७ और ८) दे रही हैं। अतएव उन्होंने जैन सिद्धान्तों को तार्किक भूमिका पर ले जा करके एक वादी की क्शलता से दार्शनिकों के बीच अनेकान्तवाद की स्थापना की। सिद्धसेन की विशेषता यह है, कि उन्होंने तत्कालीन नाना वादों को सन्मति तर्कं में विभिन्न नयवादों में सन्निविष्ट कर दिया । अद्वैतवादों को उन्होंने द्रव्यार्थिक नय के संग्रहनयरूप प्रभेद में समाविष्ट किया । क्षणिक-वादी बौद्धों की दृष्टि को सिद्धसेन ने पर्यायनयान्तर्गत ऋजुसूत्रनयानुसारी वताया । सांख्य दृष्टि का समावेश द्रव्याधिक नय में किया और काणाद-दर्शन को उभयनयाथित सिद्ध किया । उनका तो यहाँ तक कहना है, कि संसार में जितने बचन प्रकार हो सकते हैं, जितने दर्शन एवं नाना मतवाद हो सकते हैं, उतने ही नयवाद हैं। उन सब का समागम ही अनेकान्त-वाद है--

> "जावड्या वयणवहा तावड्या चेव होन्ति णयवाया । जावड्या णयवाया तावड्या चेव परसमया ॥

जं कावितं दरिसणं एयं वब्बद्वियस्स यत्तब्यं। युद्धोत्रणतरामस्स उ परिमुद्धो पञ्जववित्रप्पो ॥ वोहि वि णयेहि णोयं सत्यमुतूरण तहवि मिच्छत जं सविसम्रप्यहाणत्तणेण म्रण्णोण्णिरयेवसा ।" —सन्मति० ३.४७-४६

सिद्धसेन ने कहा है, कि सभी नयवाद, सभी दर्शन मिथ्या है, यदि वे एक दूसरे की परस्पर अपेक्षा न करते हों ग्रौर अपने मत को ही सर्वेगा ठीक समभते हों। संग्रहनयावलम्बी सांख्य या पर्यायनयावलम्बी बौद्ध अपनी दृष्टि से वस्तु को नित्य या अनित्य कहें, तब तक वे मिथ्या नहीं, किन्तु सांख्य जब यह आग्रह रखे, कि वस्तु सर्वया नित्य ही है और वह किसी भी प्रकार अनित्य हो ही नहीं सकती, या बौद्ध यदि यह कहे कि वस्तु सर्वथा क्षणिक ही है, वह किसी भी प्रकार से अक्षणिक हो ही नहीं सकती, तब सिद्धसेन का कहना है, कि उन दोनों ने अपनी मर्यादा का अतिक्रमण किया है, अतएव वे दोनों मिध्यावादी हैं (सन्मति १.२८)। सांख्य की दृष्टि संग्रहावलम्बी है, अभेदगामी है। अतएव वह वस्तु को नित्य कहे, यह स्वाभाविक है, उसकी वही मर्यादा है, और वौद पर्याया-नुगामी या भेददृष्टि होने से वस्तु को क्षणिक या श्रनित्य कहे, यह भी स्वाभाविक है, उसकी वही मर्यादा है। किन्तु वस्तु का सम्पूर्ण दर्शन न तो केवल द्रव्य-दृष्टि में पर्यवसित है और न पर्यायदृष्टि में (सन्मति १०.१२,१३); ग्रतएव सांख्य या बौद्ध को परस्पर मिथ्याबादी कहने का स्वातन्त्र्य नहीं। नानावाद या दर्शन अपनी-अपनी दृष्टि से वस्तु-तत्व का दर्शन करते हैं, इसलिए नयवाद कहे जाते हैं। किन्तु वे तो परमत के निराकरण में भी तत्पर है, इसलिए मिथ्या है (सन्मित १.२५)। द्रव्या-थिक नय सम्यग् है, किन्तु तदवलम्बी सांस्यदर्शन मिथ्या है, क्योंकि उसने उस नय का माश्रय लेकर एकान्त नित्य पक्ष का अवलम्बन लिया। इसी प्रकार पर्यायनय के सम्यक् होते हुए भी यदि बौद्ध उसका आश्रय लेकर एकान्त ग्रनित्य पक्ष को ही मान्य रखे, तब वह मिथ्यावाद बन जाता है। इसीलिए सिद्धधेन ने कहा है, कि जैसे नैडूपमणि जब तक पृथक्-पृथक् होते हैं, बंड्यमणि होने के कारण कीमती होते हुए भी

उनको रत्नावली हार नहीं कहा जाता, किन्तु वे ही किसी एक सूत्र में सुव्यवस्थित हो जाते हैं, तब रत्नावली हार की संज्ञा को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार नयवाद भी जब तक अपने-अपने मत का ही समर्थन करते हैं और दूसरों के निराकरण में ही तत्पर रहते हैं, वे सम्यग्दर्गन नाम के योग्य नहीं। किन्तु अनेकान्तवाद, जो कि उन नयवादों के समूह रूप है, सम्यग्दर्शन है। क्योंकि अनेकान्तवाद में सभी नयवादों को बस्तु-दर्शन में अपना-अपना स्थान दिया गया है, वे सभी नयवादों को बस्तु-दर्शन में अपना-अपना स्थान दिया गया है, वे सभी नयवाद एकसूचवद्ध हो गए हैं, उनका पारस्परिक विरोध लुप्त हो गया है (सन्मति १.२२—२५), अतएव अनेकान्तवाद वस्तु का सम्पूर्ण दर्शन होने से सम्यग्दर्शन है। इस प्रकार हम देखते है, कि सिद्धसेन ने अनेक युक्तियों से अनेकान्तवाद को स्थिर करने की चेट्टा सन्मित तर्क में की है।

### जैन न्यायशास्त्र की आधार-शिला:

जैसे दिग्नाग ने वौद्धसंमत विज्ञानवाद और एकान्त क्षणिकता की सिद्ध करने के लिए पूर्व परम्परा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके बौद्ध प्रमाणशास्त्र को व्यवस्थित रूप दिया, उसी प्रकार सिद्धसेन ने भी न्यायावतार में जैन न्यायशास्त्र की नींव न्यायावतार की रचना करके रखी<sup>38</sup>। जैसे दिग्नाग ने अपनी पूर्व परंपरा में परिवर्तन भी किया है, उसी प्रकार न्यायावतार में भी सिद्धसेन ने पूर्व परस्परा का सर्वथा अनुकरण न करके अपनी स्वतन्त्र बुद्धि एवं प्रतिभा से काम लिया है।

न्यायावतार की तुलना करते हुए मैंने न्यायावतार की रचना का आधार क्या है? उसका निर्देश, उपलब्ध सामग्री के आधार पर, यद-तत्र किया है। उससे इतना ती स्वब्ट है, कि सिद्धसेन ने जैन दृष्टिकोण की अपने सामने रखते हुए भी लक्षण-प्रणयन में दिग्नाग के ग्रन्थों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया है और स्वयं सिद्धसेन के लक्षणों

 $<sup>^{187}</sup>$  विशेष विवेचन के लिए देखो, पण्डित सुखलालजी कृत न्यायावतारिक्वेचन की प्रस्तावना ।

का उपयोग अनुगामी जैनाचार्यों ने अत्यधिक मात्रा में किया है, यह भी स्पष्ट है।

आगम युग के जैन दर्शन के पूर्वोक्त प्रमाण तत्व के विवरण से यह स्पष्ट है, कि आगम में मुख्यतः वार प्रमाणों का वर्णन आया है। किन्तु आवार्य उमास्वाति ने प्रमाण के दो भेद-प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे किए और उन्ही दो में पांच ज्ञानों को विभक्त कर दिया! आचार्य सिद्धसेन ने भी प्रमाण तो दो ही रखे—प्रत्यक्ष और परोक्ष। किन्तु उनके प्रमाण-निरूपण में जैन परम्परा-संमत पांच ज्ञानों की मुख्यता नहीं। किन्तु लोकसंमत प्रमाणों की मुख्यता है। उन्होंने प्रत्यक्ष की व्याख्या में लोकिक और लोकोत्तर दोनों प्रत्यक्षों का समावेश कर दिया है और परोक्ष में अनुमान और आगम का। इस प्रकार सिद्धसेन ने आगम में मृत्यतः विणत वार प्रमाणों का नहीं, किन्तु सांख्य और प्राचीन यौद्धों का अनुकरण करके प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम का वर्णन किया है।

न्यायशास्त्र या प्रमाणशास्त्र में दार्शनिकों ने प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति~इन चार तत्वों के निरूपण को प्राधान्य दिया है। आचार्य सिद्धसेन हो प्रथम जैन दार्शनिक हैं, जिन्होंने न्यायायतार जैसी छोटी-सी कृति में जैनदर्शन-संमत इन चारों तत्वों की व्याल्या करने का सफल व्यवस्थित प्रयत्न किया है। उन्होंने प्रमाण का लक्षण किया है, और उसके भेद-प्रभेदों का भी लक्षण किया है। विशेषतः अनुमान के विषय में तो उसके हैत्वादि सभी अंग-प्रत्यंगों की संक्षेप में मामिक चर्चा की है।

जैन न्यायशास्त्र की चर्चा प्रमाणनिरूपण में ही उन्होंने समाप्त नहीं की, किन्तु नयों का लक्षण और विषय यताकर जैन न्यायशास्त्र की विशेषता की और भी दार्शनिकों का ध्यान खींचा है।

इस छोटी-सी कृति में सिद्धसेन स्वमतानुसार न्यायशास्त्रोपयोगी प्रमाणादि पदार्थों की व्याख्या करके ही सन्तुष्ट नही हुए, किन्तु परमत का निराकरण भी संक्षेप में करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। वक्षण-प्रणयन में दिग्नाग जैसे बोद्धों का यत्र-तत्र अनुकरण करके भी उन्हों के 'सर्वमालस्वने अमित्रम्' तथा पक्षाप्रयोग के सिद्धान्तों का युक्तिपूर्वक लण्डन किया है। बौद्धों ने जो हेतु-लक्षण किया था, उसके स्थान में अन्तर्व्याप्ति के बौद्ध सिद्धान्त से ही फलित होने वाला 'अन्यथानुपपिति-रूप' हेतुलक्षण अपनाया, जो आज तक जैनाचार्यों के द्वारा प्रमाणभूत माना जाता है। इस प्रकार सिद्धसेन ने अनेकान्तवाद में और तर्क एवं न्यायवाद अनेक मौलिक देन दी हैं, जिनका यहाँ पर संक्षेप में ही उत्लेख किया गया है।

\*\*

पुरातनैर्या नियता व्यवस्थितिस्तथेव सा कि परिविन्त्य सेत्स्यित । तथेति वक्तुं मृतरूढ़गौरवादहं न जातः प्रथयन्तु विद्विपः ।।

पुराने पुरुषों ने जो न्यवस्था निश्चित की है, वह विचार की कसीटों पर क्या वैसी ही सिंढ होती है? यदि समीचीन सिंढ हो, तो हम उसे समीचीन सिंढ हो, तो हम उसे समीचीनता के नाम पर नहीं। यदि वह समीचीन सिंढ नहीं होती, तो केवल मरे हुए पुरुषों के फूठें गौरव के कारण 'हाँ में हाँ' मिलाने के लिए मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। मेरी इस सस्य-प्रियता के कारण यदि विरोधी वहते हैं, तो वहें।

बहुप्रकाराः स्थितयः परस्परं विरोधयुक्ताः कथमाशु निश्चयः । विशेषसिद्धाविषमेव नेति धा पुरातन-प्रेमजङस्य युज्यते ॥

पुरानी परम्पराएँ अनेक प्रकार की हैं, उनमें परस्पर विरोध भी है। अतः बिना समीक्षा किए प्राचीनता के नाम पर, यों ही भटपट निर्णय नहीं दिया जा सकता। किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए 'यही प्राचीन व्यवस्था ढीक है, अन्य नहीं' यह वात केवल पुरातनप्रेमी जड़ ही कह सकते हैं।

> जनोऽयमन्यस्य स्वयं पुरातनः पुरातनैरेय समो भविष्यति । पुरातनेष्वित्यनयस्यितेषु कः पुरातनोक्तान्यपरीक्य रोचयेतु ॥

आज जिसे हम नवीन कहकर उड़ा देना चाहते हैं, वही व्यक्ति मरने के बाद नयी पीढ़ी के लिए पुराना हो जाएगा, जब कि प्राचीनता इस प्रकार अस्थिर है, तब बिना विचार किए पुरानी वातों को कौन पसन्द कर सकता है?

> यवेव किञ्चित् विषमप्रकल्पितं पुरातनैरुवतमिति प्रशस्यते । विनिदिधताभ्यद्य मनुष्यवाककृतिनं यठ्यते यत्समृति-मोह एव सः।।

कितनी ही असम्बद्ध और असंगत यातें प्राचीनता के नाम पर, प्रशंसित हो रही हैं, और चल रही हैं। परन्तु ग्राज के मनुष्य की प्रत्यक्ष सिद्ध बोधगम्य और ग्रुक्तिप्रवण रचना भी नवीनता के कारण दुरदुराई जा रही है। यह तो प्रत्यक्ष के ऊपर अतीत की स्मृति की विजय है। यह मात्र स्मृति-सूहता है।

--ग्राचार्य सिद्धसेन दिवाकर

परिशिष्ट एक

दाशंनिक साहित्य विकास-क्रम

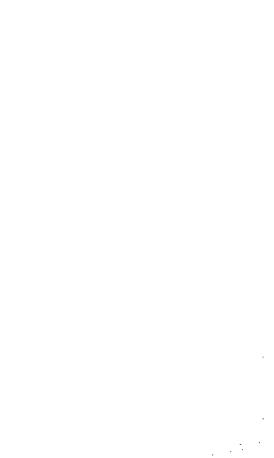

## दार्ञानिक साहित्य का विकास-क्रम

जैन दर्शन के साहित्यिक विकास को चार युगों में विभक्त किया जा सकता है।

- आगम-पुग-भगवान महाबीर के निर्वाण से लेकर करीब
   एक हजार वर्ष का अर्थात् विश्रम पांचवी राताब्दी तक का।
- २. अनेकान्त-स्यवस्था-युग---विश्वम पांचवी शताब्दी से आटवीं तकका ।
  - ३. प्रमाण-व्यवस्था-युग---वित्रम आठवी से सत्रहवीं तक का ।
  - ४. नवीन न्याय-युग--विकम सत्रहवीं से आधुनिक समय-पर्यन्त ।

### आगम-युग:

भगवान महावीर के उपदेशों का संग्रह, गणधरों ने अङ्गों की रचना के रूप में प्राकृत भाषा में किया, वे आगम कहलाए । उन्हों के आधार से अन्य स्थविरों ने भिष्पों के हितार्थ और भी साहित्य विषय-विभाग करके उसी शैंलों में ग्रथित किया, वह उपाङ्ग, प्रकीर्णक, छेद और मूल के नाम से प्रसिद्ध है । इसके अलावा अनुयोगद्वार और नन्दी की रचना की गई । आचार, सुत्रकृत, स्थान, समवाम, व्याख्या-प्रकृष्ति, ज्ञान्धर्मकथा, उपासक-व्या, अन्तकृद्या, अनुत्तरौपपातिक दशा, प्रश्नथ्याकरण दशा, एवं विपाक-ये ग्यारह अङ्ग उपलब्ध हैं, और वारहवाँ दृष्टिवाद विच्छिन्न है । औपपातिक, राजप्रकृतिय, जोवाभिगम, प्रज्ञापना, सूर्यप्रकृति, जम्बृद्वीपप्रकृष्ति, चन्द्रप्रकृति, किल्पका, सल्यावतंसिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका और वृष्टिण-वशा—ये वारह उपाङ्ग हैं। आवश्यक, दशवैकालिक, उत्तराध्यमन तथा

पिण्डनिर्युक्ति–ये चार मूलसूत्र हैं। निशोथ, वृहत्कल्प, व्यवहार, दशाश्रुत स्कन्ध, पञ्चकल्प और महानिशीथ—ये छह छेद सूत्र हैं। चतुःशरण, आतुरप्रत्याक्ष्यान, भक्तपरिज्ञा, संस्तारक, तन्दुलवैचारिक, चन्द्रवेध्यक, देवेन्द्रस्तव, गणिविद्या, महाप्रत्याक्ष्यान और वीरस्तव–ये दश प्रकीर्णक हैं।

बागमों का अन्तिम संस्करण वीरिनिर्वाण के ६०० वर्ष वाद (मतान्तर से ६६३ वर्ष के वाद) वलभी 'में देविध के समय में हुआ। कालकम से आगमों में पिरवर्धन हुआ है, किन्तु इसका मतलव यह नहीं है, कि आगम सर्वाग्नत: देविध की ही रचना है और उसका समय भी वही है, जो देविध का है। आगमों में आचाराङ्ग और सूत्रकृताङ्ग के प्रयम श्रुतस्कन्ध अवस्य ही पाटलीपुत्र के संस्करण का फल है। भगवती के अनेक प्रदनोत्तर और प्रसङ्गों की संकलना भी उसी संस्करण के अनुकृत हुई हो, तो कोई आइचर्ष नहीं। पाटलीपुत्र का संस्करण भगवान् के निर्वाण के वाद करीव डेड सी वर्ष वाद हुआ। विक्रम पांचवी शताब्दी में वलभी में जो संस्करण हुआ, वही आज हमारे सामने है, किन्तु उसमें जो संकलन हुआ, वह प्राचीन वस्तुओं का ही हुआ है। केवल नन्दीसूत्र तत्कालीन रचना है, और कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र मिलाया गया है, जो वीरिनिर्वाण के वाद छह सी से भी अधिक वर्ष वाद घटी हों। यदि ऐसे कुछ अपवादों को छोड़ दों, तो अधिकांश ईसवी सन् के पूर्व का है, इसमें सन्देह नहीं।

आगम में तत्कालीन सभी विद्याओं 'का समावेश हुआ है। दर्गन में सम्बद्ध आगम ये हैं—सूत्रकृताङ्ग, स्थानाङ्ग, समवायाङ्ग, भगवती (व्याक्या-प्रज्ञाप्त), प्रज्ञापना, राजप्रश्नीय, जीयाभिगग, नन्दी और अनुयोगदार।

सूत्रकृताज्ञ में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में मतान्तरों का निषेष किया है। किसी ईश्वर या ब्रह्म आदि ने इस विश्व को नहीं बनाया, इस यात का स्पट्टोकरण किया गया है। आत्मा शरीर से भिन्न है और यह एक स्वतन्त्र द्रव्य है, इस वात को बलपूर्वक प्रतिपादित करके भूतवादियों का खण्डन किया गया है। अद्वेतवाद का निषेध करके नानात्मवाद का प्रतिपादन किया है। जियावाद, अजियावाद, विनयवाद और अशानवाद का निराकरण करके शुद्ध कियावाद की स्थापना की गई है। स्थानाङ्ग तथा समवायाङ्ग में जान, प्रमाण, नय, निक्षेप इन विषयों का संक्षेप में संग्रह यत्र-तत्र हुआ है। किन्तु नन्दीसूत्र में तो जेन दृष्टि से जान का विस्तृत निरूपण हुआ है। अनुयोगद्वार-सूत्र में शब्दार्थ करने की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है, तथा प्रमाण, निक्षेप और नय का निरूपण भी प्रसङ्ग से उसमें हुआ है। प्रजापना में आत्मा के भेद, उन के जान, ज्ञान के साधन, ज्ञान के विषय और उन की नाना अवस्थाओं का विस्तृत निरूपण है। जीवाभिगम में भी जीव के विषय में अनेक ज्ञातव्य वातों का संग्रह है। राजप्रक्रीय में प्रदेशी नामक नास्तिक राजा के प्रक्त करने पर पाक्व-सन्तानीय श्रमण केशी ने जीव का अस्तित्व सिद्ध किया है। भगवती में ज्ञान-विज्ञान की अनेक वातों का संग्रह हुआ है और अनेक अन्य तीथिक मतों का निरास भी किया गया है।

आगम-युग में इन दार्शनिक विषयों का निरूपण राजप्रश्नीय को छोड़ दें, तो युक्ति-प्रयुक्ति-पूर्वक नहीं किया गया है, यह स्पष्ट है। प्रत्येक विषय का निरूपण, जैसे कोई द्रष्टा देखी हुई वात बता रहा हो, इस ढङ्ग से हुआ है। किसी व्यक्ति ने शङ्का की हो और उसकी शङ्का का समाधान युक्तियों से हुआ हो, यह प्राय: नहीं देखा जाता। वस्तु का निरूपण उसके लक्षण द्वारा नहीं, किन्तु भेद-प्रभेद के प्रदर्शन-पूर्वक किया गया है। आज्ञा-प्रधान या श्रद्धा-प्रधान उपदेश-शैली यह आगम-युग की विश्लेषता है।

उक्त आगमों को दिगम्बर आम्नाय नहीं मानता । बारहवें अङ्ग के अंशभूत पूर्व के आधार से आचार्यों द्वारा ग्रथित पट्खण्डागम, कपाय-यपाहुड और महाबन्ध-ये दिगम्बरों के आगम हैं। इनका विषय जीव और कर्म तथा कर्म के कारण जीव की जो नाना अवस्थाएँ होती हैं, यही मुख्य रूप से हैं।

ज्वत आगमों में से कुछ के ऊपर भद्रवाहु ने निर्युक्तियाँ विक्रम पाँचवी शताब्दी में की हैं। निर्युक्ति के ऊपर विक्रम सातवीं शताब्दी में भाष्य बने। ये दोनों पद्य में प्राकृत भाषा में ग्रथित हैं। इन निर्युक्तियों और उनके भाष्य के आधार से प्राकृत गद्य में चूर्णि नामक टीकाओं की रचना विकम आठवीं शताब्दी में हुई। सर्वप्रथम संस्कृत टीका के रचिता जिनमद्र हैं। उनके बाद कोट्टाचार्य, और फिर हरिमद्र हैं। हरिमद्र का समय विकम ७५७-५२७ मुनि श्री जिनवि जयजी ने निश्चित किया है—यह ठीक प्रतीत होता है।

निर्युक्ति से लेकर संस्कृत टीकाओं तक उत्तरोत्तर तकंप्रधान शंलो का मुख्यतः आश्रय लेकर आगिमक वातों का निरूपण किया गया है। हरिभद्र के वाद शीलाङ्कः अभयदेव और मलयगिरि आदि आचार्य हुए। इन्होंने टीकाओं में तत्कालीन दार्शनिक मन्तव्यों का पर्याप्त मात्रा में ऊहापोह किया है।

दिगम्बर आम्नाय के आगमों के ऊपर भी चूर्णियां लिखी गई हैं। विक्रम दशवीं शताब्दी में बीरसेनाचार्य ने बृहत्काय टीकाएँ लिखी हैं। ये टीकाएँ भी दार्शनिक चर्चा से परिपूर्ण है।

आगमो में सब विषयों का वर्णन विश्वकार्ण था, या अतिविस्तृत । अतएव सब विषयों का सिलसिले वार सार-संग्राहक संक्षिप्त सुत्रात्मक शैली से वर्णन करने वाला तत्वार्थ सुत्र नामक ग्रन्थ वाचक उमास्वाित ने वनाया । जैन धर्म और दर्शन की मान्यताओं का इस ग्रन्थ में इतने अच्छे ढंग से वर्णन हुआ है, कि जब से वह विकम चौथी या पांचधीं शतादत्री में बना तब से जैन विद्वानों का ध्यान विशेषतः इसकी और गया है । आचार्य उमास्वाित ने स्वयं इस पर भाष्य निखा ही था । किन्तु वह पर्याप्त न या, वर्योक्त समय की गित के साय-साथ वार्धनिक जर्वाओं में मामभारना और विस्तार बड़ता जाता था, जिसका समावेश करना अनियार्य समक्षा गया । परिणाम यह हुआ, कि पूरम्पाद ने छठी धनाव्दी में तस्वार्य सूत्र पर एक स्वतंत्र टीका लिखी, जिममें उन्होंने जैन पारिभाषिक धन्यों के लक्षण निश्चित किए और यत्र-तत्र दिगाम आदि बीख और अन्य पिद्वानों का अस्प मात्रा में खण्डन भी किया । विक्रम सात्रीं आठवीं घताव्दी में अकलक, सिद्धसेन और उनके बाद हरिशद ने अपने समय तक होने वालो चर्चािं का समावेश भी आपकी अपनी टीकाओं में कर दिया। किन्तु तस्वान

को सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक टीका इलोकवार्तिक है, जिसके रिचयता

आगमों की तथा तत्त्वार्थ की टीकाएँ यद्यपि आगम-युग की नहीं हैं, किन्तु उनका सीधा सम्बन्ध मूल के साथ होने से यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय करा दिया है।

# अनेकान्त-व्यवस्था-पुग:

नागार्जुन, असंग, वसुयन्ध और दिग्नाग ने भारतीय दार्शनिक परम्परा को एक नयी गांत प्रदान की है। नागार्जुन ने तत्कालीन वौद्ध थीर वौद्धेतर सभी दार्शनिकों के सामने अपने शुन्यवाद को उपस्थित करके वस्तु को तापेक्ष सिद्ध किया। उनका कहनाथा, कि वस्तु न भाव-रूप है, न अभाव-रूप, न उभय-रूप और न अनुभय-रूप। वस्तु को किसी भी विशेषण देखकर उसका रूप वताया नहीं जा सकता, वस्तु प्रवाच्य है। यही नागार्जुन का मन्तव्य था। ग्रसङ्ग और वसुवन्धु इन दोनों भाइयों ने बस्तु मात्र को विज्ञानरूप सिद्ध किया और वाह्य जड़ पदार्थों का अपलाप किया। वसुबंधु के विष्य दिग्नाग ने भी उनका समर्थन किया और समर्थन करने के लिए बौद्ध दृष्टि से नवीन प्रमाण-शास्त्र को भी नीव रखी। इसी कारण से वह बौद्ध न्यायशास्त्र का पिता कहा जाता है। उसने युक्त-पूर्वक मभी वस्तुओं की क्षणिकता वाले बौद्ध निवान का भी समर्थन किया।

बौद्ध विद्वानों के विरुद्ध में भारतीय सभी दार्शानिकों ने अपने अपने पक्ष की सिद्धि करने के लिए पूरा वल लगाया। नैयायिक वात्स्यायन ने नागार्जुन और अन्य बौद्ध दार्शनिकों का खण्डन करके आत्मा आदि प्रमेयों की मावरूपता और उन सभी का पार्थक्य सिद्ध किया। मीमांसक दावर ने विज्ञानवाद और शून्यवाद का निरास करके वेद की अपौरुपेयता स्थिर की। वात्स्यायन और शवर दोनों ने बौद्धों के 'सर्व क्षणिकम्' मिद्धान्त की आलोचना करके आत्मा आदि पदार्थों की निरयता की रक्षा की। सांस्यों ने भी अपने पक्ष की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। इन सभी को अकेले दिग्नाग ने उत्तर देवर के फिर

विज्ञानवाद का समर्थन किया तथा बौद्ध-संमत सर्व वस्तुओं की क्षणिकता का सिद्धान्त स्थिर किया।

ईसा की पाँचवी शताब्दी नक चलने वाले दार्शनिकों के इस संघर्ष का लाभ जैन दार्शनिकों ने अपने अनेकान्तवाद की व्यवस्था कर के जराया।

भगवान महावीर के उपदेशों में नयबाद अर्थात् वस्तु की माना हाटिट-विन्तुयों से विचारणा को स्थान था। इत्य, क्षेत्र, काल क्रीर भाव इन चार अपेक्षांभी के आधार से किसी भी वस्तु का विधान या निर्मय किया जाता है, यह भी भगवान की शिक्षा थी। तथा नाम, स्थापना, इस्य श्रीर भाव इन चार निर्भाग को किकर किसी भी वसायं का विचार करना भी भगवान ने सिक्षाया था। इन भगवतुषविद्द तस्तों के प्रकाश में जब सिद्धसेन ने उपयुक्त बार्शनिकों के बाद-विचारों को देशा, तथ उन्होंने अनेकानत व्यवस्था के लिए उपयुक्त श्रवसर समक्त लिया श्रीर प्रपन्ने सम्मतितकं नामक प्रय में तथा भगवान की स्कृति-प्रधान वस्तीतियों में अनेकानतवाद का प्रवल समयंन किया। यह कार्य उन्होंने विकास भाववीं श्रवार हिया। यह कार्य उन्होंने विकास भाववीं श्रवार ही किया।

सिद्धसेन की विशेषता यह है, कि उन्होंने तत्कालीन नानावारों को नयवादों में सिनिविष्ट कर दिया। अद्वैतयादियों की दृष्टि को उन्होंने जैन-सम्मत संग्रह नय कहा। धणिकवादी वौद्धों का समावेश ऋजुमूननय में किया। सांस्य-दृष्टि का समावेश द्रव्याधिक नय में किया। सणाव के दर्शन का समावेश द्रव्याधिक और पर्यायाधिक में कर दिया। उनका तो यह कहना है, कि संसार में जितने दर्शन-भेद हो सकते हैं, जितने भी वचन-भेद हो सकते हैं, उतने ही नयवाद हैं और उन सभी के समागम से ही अनेकान्तवाद फिलत होता है। यह नयवाद, यह पर-दर्गन, तभी तक सिथ्या हैं, जब तक वे एक सूतरे को पिथ्या सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, एकदूसरे के दृष्टिविन्दु को सममने का प्रयत्न नहीं करते । अताव मिथ्याभिनिवेश के कारण दार्शनिकों को अपने पक्ष की धतियों का तथा दूसरों के तथा की सूत्रियों का पता नहीं लगता। एक तटस्थ व्यक्ति ही आपस में लड़ने बाने इन वादियों के गुण-दोषों को जान सकता है। यदि स्यादाद या अनेकान्सवाद का अवलम्बन लिया जाए, तो कहना होगा, कि अद्देतवाद भी एक दृष्टि से ठीक ही है। जब मनुष्य

अभेद की ओर दृष्टि करता है, और भेद की ओर उपेक्षा-शील हो जाता है, तब उसे अभेद ही अभेद गजर आता है। जैन-दृष्टि से उनका यह दर्शन द्रव्यायिक-नय की अपेक्षा से हुआ है, यह कहा जाएगा। किन्तु दूसरा व्यक्ति अभेदगामी दृष्टि से काम न लेकर यदि भेद-गामी दृष्टि यानी पर्यायाधिक नय के वल से प्रवृत्त होता है, तो उसे सर्वत्र भेद ही भेद दिदाई देगा। वस्तुन: पदार्थ में भेद भी है और अभेद भी है। सांख्यों ने अभेद ही को मुख्य माना और वौद्धों ने भेद ही को मुख्य माना और वै दोनों परस्पर के खण्डन करने में प्रवृत्त हुए। अतएव वे दोनों मिथ्या है। किन्तु स्याद्धादी की दृष्टि में भेद दर्शन भी ठीक है और अभेद दर्शन भी। दो मिथ्या अन्त मिलकर ही स्याद्धाद होता है, फिर भी वह सम्यग् है। उसका कारण यह है, कि स्याद्धाद में उन दोनों विरुद्ध मतों का समन्वय है, दोनों विरुद्ध मतों का विरोध लुस्त हो गया है। इसी प्रकार नित्य-अनित्यवाद, हेतुवाद-अहेतुवाद, भाव-अभाववाद, सत्कार्यवाद-असत्कार्यवाद वादि नाना विरुद्धवादों का समन्वय सिद्धसेन ने किया है।

सिद्धसेन के इम कार्य में नमन्तभद्र ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उन्होंने तत्कालीन विरोधी एकान्तवादों में दोप वता- कर स्याद्वाद मानने पर ही निर्दोपता हो सकती है, इस वात को स्पष्ट किया है। उनकी विशेषता यह है, िक उन्होंने विरोधी वादों के युगल को लेकर सप्तभंगियों की योजना कैसे करना—इसका स्पष्टीकरण, भाव- प्रभाव, नित्य-अनित्य, भेद-अभेद, हेतुवाद-अहेतुवाद, सामान्य-विशेष आदि तत्कालीन नानावादों में सप्तभंगी की योजना वता के कर दिया है। वस्तुतः समन्तभद्र-कृत आप्त-मीमांसा अनेकान्त की व्यवस्था के लिए श्रेष्ठ ग्रंथ सिद्ध हुआ है। आप्त किसे माना जाए ? इस प्रश्न के उत्तर में ही उन्होंने यह सिद्ध किया है, िक स्याद्वाद ही निर्दोष है। अतएव उस वाद के उपवेशक ही आप्त हो सकते हैं। दूसरों के वादों में अनेक दोपों का दर्शन करा करा वर्शन वाधित है। समन्तभद्र के युक्त्यनुशासन में दूसरों के वर्शन में दोप वताकर उन दोपों का अभाव जैन दर्शन में सिद्ध किया है

का हमावेश कर दिया। परोक्ष के इन पांच मेदों की व्यवस्था शंकलंक की ही सुफहुं। प्रायः सभी जैन दार्शनिकों ने श्रकलंकहत इस स्पवस्था की माना हूं। प्रमाण प्रायस्था के इस युग में जैनावायों ने पूर्व गुन की सम्पत्ति अनेकारहाद थी रक्षा और रक्षका विस्तार किया। श्रावाय हरिभद्र और अकलंक ने भी इस कार्य को वेग दिया। श्रावाय हरिभद्र और अकलंक ने भी इस कार्य को वेग दिया। श्रावाय हरिभद्र और अकलंक ने भी इस कार्य को वे दिया। श्रावाय हरिभद्र और अकलंक ने भी इस कार्य को वेग दिया। श्रावाय हरिभद्र की श्रावेकाल के उपर होने बाले श्राक्षिणों के उपर श्रद्ध हरिमा। अविष्य श्रावाय श्रक्त के प्रायस्था हरिमा के अवस्था हरिमा के अपर अपर हिमा और उसके बाव विद्यानन्य ने अप्टसहाशी नामक महती टीका लिएकर अनेकान्त को श्रवेय सिद्ध कर दिया।

हरिभद्र ने जैन दर्शन के पक्ष को प्रवल बनाने के लिए और भी अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें शास्त्र-वार्ता-समुच्चय मुख्य है।

अकर्लक ने प्रमाण-व्यवस्था के लिए लघीयस्त्रय, त्यायविनिध्चय, एवं प्रमाण-संग्रह लिखा। और सिद्धिविनिध्चय नामक ग्रन्थ लिखकर उन्होंने जैन दार्शनिक मन्तव्यों को विद्वानों के सामने अकाद्य प्रमाण- पूर्वक सिद्ध कर दिया।

आचार्य विद्यानन्द ने अपने ममय तक विकसित दार्शनिक वादों को तत्त्वार्थस्तीकवार्निक में स्थान दिया, और उनका समन्वय करके अनेकान्तवाद की चर्चा को पहलवित किया, तथा प्रमाण-गास्त्र-सम्बद्ध विपयों की चर्चा भी उसमें की । प्रमाण-परीक्षा नामक अपनी स्वतन्त्र कृति में दार्थनिकों के अमाणों की परीक्षा करके अकलंक-निर्विष्ट प्रमाणों का समर्थन किया। उन्होंने आप्त-परीक्षा में आप्तों की परीक्षा करके तीर्थंकर को ही आप्त सिद्ध किया और अन्य युद्ध आदि को अनाप्त सिद्ध किया।

ग्राजार्य माणिक्यनन्दी ने अकलंक के प्रन्यों का गार नेकर परीक्षा-मूख नामक जैन न्याय का एक सुन्नात्मक ग्रंथ लिया।

भ्यारहर्यो सताब्दी में अभवदेय और प्रभावन्द्र ये दोनों महानु साबिक टोका-कार हुए। एक ने हिद्धरोन के सम्प्रति को टीका ये यहाने समुचे दार्गिनक यार्थों का संग्रह किया, और दूसरे ने वरीक्षा-मुख को टीका प्रगेयकमत-मार्तण्ड और संगीयक्ष्य को टीका न्यायपुरुष्ट्र में जन प्रमाण-साक्ष्य-सम्बद्ध समस्त विवर्धों को स्टबस्यत चर्चा को । इन दो महान् टीकाकारों के बाद बारहवीं शताब्दी में वादिवेश सूरि ने प्रमाण ग्रीर नय की विस्तृत चर्चा करने वाला स्यादावरत्नाकर लिखा । यह ग्रन्थ प्रमाणनयतत्वालोक नामक सूत्रात्मक ग्रन्थ की स्वीपन्न विस्तृत टीका है । इसमें वादिवेश ने प्रभाषंद्र के ग्रन्थ में जिन श्रन्थ दार्शनिकों के पूर्वपक्षों का संग्रह नहीं हुग्रा था, उनका भी संग्रह करके सभी का निरात करने का प्रयत्न किया है ।

वादिदेव के समकालीन श्राचार्य हेमचन्द्र ने मध्यम परिमाण प्रमाण-मीमांसा सिख कर एक ग्रादर्श पाट्य ग्रन्थ की क्षति की पूर्ति की है।

इसी प्रकार म्रागे भी छोटो-मोटो दार्शनिक कृतियाँ लिखी गईं, किन्तु उनमें कोई नयी बात नहीं मिलती। पूर्वाचार्यों की कृतियों के म्रनुवाद रूप ही ये कृतियाँ बनी हैं। इनमें न्याय-रोपिका उल्लेख योग्य है।

#### नव्यन्याय-युगः

भारतीय दार्शनिक क्षेत्र में नध्यन्याय के युग का प्रारंभ गंगेश से होता है। गंगेश का जन्म विकस १२५७ में हुआ। उन्होंने नवीन न्याय-दौली का विकास किया। तभी से समस्त दार्शनिकों ने उसके प्रकास में अपने-अपने दर्शन का परिष्कार किया। किन्तु जैन दार्शनिकों में उसके प्रकास में अपने-अपने दर्शन का परिष्कार किया। किन्तु जैन दार्शनिकों में से किसी का, जब तक यशो-विजय नहीं हुए, इस ब्रोर ध्यान नहीं गया था। फल यह हुमा कि १३ वीं अताबदी से १७ वीं शताबदी के प्रंत तक भारतीय दर्शनों की विवार-धारा का जो नवा विकास हुमा, उससे जैन दार्शनिक साहित्य वंचित ही रहा। १७ वीं शताबदी के प्रारम्भ में वाचक यशोविजय ने काशो की ब्रोर प्रयाण किया श्रीर सर्वशास्त्र वैशास्त्र प्रमुक्त कर उन्होंने जैन दर्शन में भी नवीन न्याय की शैली से अनेक ग्रन्य सिले ब्रीर प्रनेकानतववद के उत्तर दिए गए ब्राओं का समाधान करने का प्रयस्त किया। उन्होंने प्रनेकानतववद की उत्तर विका का प्रयस्त किया। उन्होंने प्रनेका मानका प्राचीन का प्रमुक्त का परिष्कृत किया। उन्होंने प्रयो के अपर नवीन शैली हो शो विस्तर उन दोनों प्रयों को प्रायुनिक बनाकर उनका उद्धार किया। जैन-कर्कमाया श्रीर सानविज्ञ लिखकर जैन प्रमाणशास्त्र को परिष्कृत किया। उन्होंने नययाद के विषय में नयप्रदीप, नयरहस्त्य, नयोपदेश प्राविष्ठ क्षारिय स्था स्था हि स्रनेक प्रम्य सिले हैं।

वाचक यशोविजय ने ज्ञान-विज्ञान की प्रत्येक शाखा में कुछ न कुछ लिखकर जैन साहित्य भण्डार को समृद्ध किया है। इस नव्यन्याय युग की सप्तभंगीतर्रागणी भी उल्लेख योग्य है। बौद्धानामृजु - सूत्रतो मतमभूद् वेदान्तिनां संग्रहात्, सांख्यानां तत एव नैगमनयाद् योगञ्च वैशेषिकः।

शब्द-ब्रह्म-विदोऽपि-शब्द नयतः सर्वे नीये गुम्फिता,

जैनी दृष्टिरितीह सारतरता प्रत्यक्षमुद्वीक्ष्यते॥

--वाचक यशोविजय

परिशिष्ट नो



### श्राचार्य मल्लवादी और उनका नयचक्र

आचार्य अकलंक श्वीर विद्यानन्द के प्रन्थों के अभ्यास के समय नयचक नामक ग्रन्थ के उल्लेख देखे, किन्तु उसका दर्शन नहीं हुआ। बनारस में आचार्य श्रीहीराचंद्रजी की कृपा से नयचत्रटीका की हस्त-लिखित प्रति देखने को मिली। किन्तु उसमें मल्लवादिकृत नयचक मूल नहीं मिला। पता चला कि यही हाल सभी पोथियों का है। विजयलव्धिसूरि ग्रन्थमाला में नयचऋटीका के आधार पर नयचक का उद्धार करके उसे सटीक छापा गया है। गायकवाड़ सिरीज में भी नयचक्रटीका अंशतः छापी गई है। मुनि श्री पुण्यविजयकी की प्रेरणा से मृति श्री जम्बुविजयजी नयचक का उद्धार करने के लिए वर्षों से प्रयत्नशील हैं। उन्होंने उसी के लिए तिव्वती भाषा भी सीखी ग्रीर नय-चक्र की टीका की अनेक पोथियों के आधार पर टीका को शुद्ध करने का तथा उसके आधार पर नयचक मूल का उद्धार करने का प्रयत्न किया है। उनके उस प्रयत्न का सुफल विद्वानों को शीघ्र ही प्राप्त होगा। कृपा करके उन्होंने अपने संस्करण के मूद्रित पचास फोर्म पु० ४०० देखने के लिए मुभे भेजे है, और कुछ ही रोज पहले मुनिराज थी पुण्यविजयजी ने सूचना दी कि उपाध्याय यशोविजयजी के हस्ताक्षर की प्रति, जो कि उन्होंने दीमकों से खाई हुई नयचत्रटीका की प्रति के आघार पर लिखी थी, मिल गई है। आशा है मुनि श्री जम्बुविजयजी इस प्रति का पूरा उपयोग नयचकटीका के अमुद्रित अंश के लिए करेंगे ही एवं अपर मृद्रित अंश को भी उसके आधार पर ठीक करेंगे ही।

व्यायविनिश्चय का० ४७७, प्रमाणसंग्रह का० ७७ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> क्लोकवार्तिक १. ३३. १०२ पु० २७६ ।

मैंने प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ (१६४६) में अपने लेख में मल्लवारि नयचक का संक्षिप्त परिचय दिया ही है, किन्तु उस ग्रन्थ-रचना का चैलक्षण्य भेरे मन में तब से ही बसा हुआ है और अवसर की प्रतीक्षा में रहा कि उसके विषय में विशेष परिचय लिखू । दरिमयान मुनि श्री जम्बू-विजयजी ने श्री 'ग्रात्मानंद प्रकाश' में नयचक के विषय में गुजराती में कई लेख लिखे श्रीर एक विशेषांक भी नयचक के विषय में निकाला है। यह सब और भेरी अपनी नोंघों के आधार पर यहाँ नयचक के विषय में कुछ विस्तार से लिखना है।

### मुल्लवादी का समय:

आचार्य मल्लवादी के समय के बारे में एक गाथा के अलावा अन्य कोई सामग्री मिलती नहीं। किन्तु नयचक के अन्तर का यध्ययन उस सामग्री का काम दे सकता है। नय चक की उत्तरावधि तो निरिचत हो ही सकती है और पूर्वाविध भी। एक ग्रार दिग्नाग है जिनका उल्लेख नयचक में है और दूसरी घोर कुमारिल और धमंकीति के उल्लेखों का ग्रामाव है जो नयचक मूल तो क्या, किन्तु उसकी सिंहगणिकृत वृति से भी सिद्ध है। आचार्य समन्तभद्र का समय सुनिश्चित नहीं, अतएव उनके उल्लेखों का दोनों में अभाव यहां विशेष साधक नहीं। आचार्य सिद्धमेन का उल्लेख दोनों में है। वह भी नयचक के समय-निर्धारण में उपयोगी है।

अत्यायं दिग्नागं का समय विद्वानों ने ई० ३४५-४२६ के आस-पास माना है। अर्थात् विक्रम सं० ४०२-४८२ है। आचार्य सिह्मणि जो नयचक के टोकाकार हैं अपोहवाद के समयंक बौद्ध विद्वानों के लिए अद्यतन बौद्ध विद्याग का प्रयोग करते है। उससे सूचित होता है कि दिग्नाग जैसे बौद्ध विद्वान् सिर्फ मस्तवादी के हो नहीं, किन्तु सिह्मणि के भी समकालीन हैं। यहाँ दिग्नागोत्तरकालीन बौद्ध विद्वान तो वियक्तित हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसी दिग्नागोत्तरकालीन बौद्ध का मत मूल या टीका में नहीं है। अद्यतनबौद्ध के लिए सिह्मणि ने 'विद्वन्मन्य' ऐसा विद्वावण भी दिया है। उससे यह सूचित भी होता है कि 'आजफन के ये नये बौद्ध अपने को विद्वान तो समझते हैं, किन्तु है नहीं,'। समग्र रूप से "विद्वन्मन्याद्यतनबौद्ध'' शब्द से यह अर्थ भी निकल सकता है कि मल्लवादी और दिग्नाग का समकालीनत्व तो है ही, साथ ही मल्लवादी उन नये बौद्धों को सिहगिण के अनुसार 'छोकरे' समभते हैं। अर्थात् समकालोन होते हुए भी मल्लवादी वृद्ध हैं और दिग्नाग युवा इस चर्चा के प्रकाश में परंपराप्रास्त गाथा का विचार करना जरूरी हैं।

विजयसिंहसूरिप्रवंध में एक गाथा में लिखा है कि वीर सं० ६६४ में मल्लवादी ने वौद्धों को हराया। अर्थात विकम ४१४ में यह घटना घटी। इससे इतना तो अनुमान हो सकता है कि विकम ४१४ में मल्लवादी विद्यमान थे। आचार्य दिग्नाग के समकालीन मल्लवादी थे यह तो हम पहले ही कह चुके हैं। अत एव दिग्नाग के समय विकम ४०२-४६२ के साथ जैन परंपरा के द्वारा संमत मल्लवादी के समय का कोई विरोध नहीं है और इस दृष्टि से 'मल्लवादी वृद्ध और दिग्नाग युवा इस कल्पना में भी विरोध की संभावना नहीं। आचार्य सिद्धसेन की उत्तरावधि विकम पांचमी शताब्दी मानी जाती है। मल्लवादी ने आचार्य सिद्धसेन का उल्लेख किया है। अत एव इन दोनों आचार्यों को भी समकालीन माना जाए, तव भी विसंगति नहीं। इस प्रकार आचार्य दिग्नाग, सिद्धसेन और मल्लवादी ये तीनों आचार्य समकालीन माने जाएँ तो उनके अधावधि स्थापित समय में कोई विरोध नहीं शाता।

वस्तुत: नयचक के उल्लेखों के प्रकाश में इन श्राचार्यों के समय की पुनर्विचारणा अपेक्षित है; किन्तु श्रभी इतने से सन्तोप किया जाता है।

नयचक्र का महत्त्व:

जैन साहित्य का प्रारम्भ वस्तुतः कय से हुआ इसका सप्रमाण उत्तर देना कठिन है। फिर भी इतना तो अव निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि भगवान् महाबीर को भी भगवान् पार्श्वनाथ के उपदेश की

३. नयचक्रटीका पृ० १६--''विद्वन्मन्याद्यतनबौद्धपरिक्ल्प्तमु"

प्रभावक चरित्र—मुनिश्री कल्पाणविजयजी का अनुवाद पृ० ३७, ७२ ।

परम्परा प्राप्त थी। स्वयं भगवान महावीर अपने उपदेश की तुलना भगवान पारवनाथ ने उपदेश से करते हैं । इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि उनके समक्ष पारवनाथ का श्रुत किसी न किसी रूप में था। विद्वानों की कल्पना है कि दृष्टियाद में जो पूर्वगत के नाम से उित्तितित श्रुत है वही पारवनाथ परम्परा का श्रुत होना चाहिए। पारवनाथपरंपरा से प्राप्त श्रुत को भगवान महावीर ने विकसित किया। वह आज जनश्रुत या जैनागम के नाम से प्रसिद्ध है।

जिस प्रकार वैदिक परंपरा में वेद के आधार पर बाद में नाना दर्शनों के विकास होने पर नूपात्मक दार्शनिक साहित्य की सृष्टि हुई और बौद्ध परंपरा में अभिधर्म तथा महायान-दर्शन का विकास होकर विविध दार्शनिक प्रकरण ग्रन्थों की रचना हुई, उसी प्रकार जैन साहित्य में भी दार्शनिक प्रकरण ग्रन्थों की सृष्टि हुई है।

वैदिक, बीद और जैन इन तीनों परंपरा के साहित्य का विकास वात-प्रत्याचात और आदान-प्रदान के आघार पर हुआ है। उपनिषद् भुग में भारतीय दार्शनिक चिन्तन परंपरा का प्रस्कुटीकरण हुआ जान पड़ता है और उसके बाद तो दार्शनिक व्यवस्था का युग प्रारंग हो जाता है। वैदिक परंपरा में परिणामबादी सांस्यविचारपा के विकसित और विदिष्ट परंपरा में परिणामबादी सांस्यविचारपा के विकसित और विदोध हुप में नाना प्रकार के वेदान्तदर्शनों का आयिभाव होता है, और सांह्यों के परिणामबाद के विरोधी के एप में नैयायिक-वैशेषिक दर्शनों का आविभाव होता है। बौद्धदर्शनों का विकास भी परिणामबाद के आधार पर ही हुआ है। अनात्मबादी होकर भी पुनर्जन्य और कर्मयाद से चिपके रहने के कारण बौदों में सन्तित के रूप में परिणामबाद आ ही गया है; किन्तु क्षणिकवाद को उसके तर्कतिद्व परिणामों पर पहुँचान के लिए बौद्धदार्शनिकों ने जो चितन किमा उसी में से एक ओर योद्ध परंपरा का विकास सोमान्तिकों में हुआ जो हत्य का सर्वथा रनकार करते हैं; किन्तु देश और काल की दृष्टि से अत्मन्त निप्त ऐसे क्षणों को मानते हैं और दूसरी और सद्धेत परंपरा में हुआ जो वेदान्त दर्शनों के अद्वादित

भगवती झ० ४. उद्दे० ६. सु० २२४.

को तरह विज्ञानाहैत और शून्याहैत जैसे वादों को स्वीकार करते है। जैनदर्शन भी परिणामवादी परंपरा का विकसित रूप है। जैनदार्शनिकों ने उपर्युक्त घात-प्रत्याघातों का तटस्थ होकर अवलोकन किया है और अपने प्रनेकान्तवाद की ही पुष्टि में उसका उपयोग किया है, यह तो किसी भी दार्शनिक से छिपा नहीं रह सकता है। किन्तु यहाँ देखना यह है कि उपलब्ध जैनदार्शनिक साहित्य मे ऐसा कीनसा ग्रन्थ है जो सर्वप्रयम दार्शनिकों के घातप्रत्याघातों को आत्मसात् करके उसका उपयोग अनेकांत के स्थापन में ही करता है।

प्राचीन जैन दार्शनिक साहित्य सर्जन का श्रेय सिद्धसेन और समन्त-भद्र को दिया जाता है। इन दोनों में कौन पूर्व है कौन उत्तर है इसका सर्वमान्य निर्णय अभी हुआ नहीं है। फिर भी प्रस्तुत में इन दोनों की कृतियों के विषय में इतना ही कहना है कि वे दोनों अपने-अपने ग्रन्थ में अनेकान्त का स्थापन करते हैं अवश्य, किन्तू दोनों की पद्धति यह है कि परस्पर विरोधी वाटों में दोप बताकर अनेकान्त का स्थापन वे दोनों करते हैं। विरोधी वादों के पूर्वपक्षों को या पूर्वपक्षीय वादों की स्थापना को उतना महत्त्व या अवकाश नहीं देते जितना उनके खण्डन को। अनेकान्तवाद के लिए जितना महत्त्व उस-उस वाद के दोधों का या असंगति का है उतना महत्त्व बल्कि उससे अधिक महत्त्व उस-उस वाद के गुणों का या संगति का भी है और गुणों का दर्शन उस-उस वाद की स्थापना के बिना नहीं होता है। इस दृष्टि से उनत दोनों आचार्यों के ग्रन्थ अपूर्ण हैं। अतएव प्राचीनकाल के ग्रन्थों में यदि अपने समय तक के सब दार्शनिक मन्तव्यों की स्थापनाओं के संग्रह का श्रेय किसी को है तो वह नयचक और उसकी टीका को ही मिल सकता है। अन्य को नहीं। भारतीय समय दार्शनिक ग्रन्थों में भी इस सर्वसंग्रह और सर्व-समालोचन की दृष्टि से यदि कोई प्राचीनतम ग्रन्थ है, तो वह नयचक ही है। इस दृष्टि से इस ग्रन्थ का महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि काल-कविलत बहुत से ग्रन्थ और मतों का संग्रह और समालीवन इसीं ग्रन्थ में प्राप्त है, जो अन्यत्र दुर्लभ है।

#### दर्शन और नय:

आचार्य सिद्धसेन ने नयों के विषय में स्पष्ट ही कहा है कि प्रत्येक नय अपने विषय की विचारणा में सच्चे होते हैं, किन्तु पर नयों की विचारणा में मोध-असमर्थ होते हैं। जितने वचनमार्ग हैं जतने ही नयवाद होते हैं और जितने नयवाद हैं उतने ही पर दर्शन हैं"। नयवाद को अलग-ग्रलग लिया जाय तब वे मिथ्या हैं; नयोंकि वे अपने पक्ष को ही ठीक समभते हैं, दूसरे पक्ष का तो निरास करते हैं। किन्तु वस्तु का पाक्षिक दर्शन तो परिपूर्ण नहीं हो सकता; अतएव उस पाक्षिक दर्शन को स्वतन्त्र रूप से मिथ्या ही समभना चाहिए, किन्तु सापेक्ष हो तव ही सम्यग् समभना चाहिए । अनेकान्तवाद निरपेक्षवादों को सापेक्ष बनाता है, यही उसका सम्यक्तव है। नय पृयक् रह कर दुर्नय होते हैं, किन्तु ग्रनेकान्तवाद में स्थान पाकर वे ही सुनय बन जाते हैं; ग्रतएव सर्व मिथ्यावादों का समूह हो कर भी अनेकान्तवाद सम्यक् होता है । आचार्य सिद्धसेन ने पृथक्-पृथक् वादों को रत्नों की उपमा दी है। पृथक्-पुथक् वैदूर्य आदि रतन कितने ही मूल्यवान् क्यों न हों वे न तो हार की शीभा ही की प्राप्त कर सकते हैं और न हार कहला सकते हैं। उस शोभा को प्राप्त करने के लिए एक सूत्र में उन रत्नों को वैधना हीगा। अनेकान्तवाद पृयक्-पृथक् वादों को मूत्रवद्ध करता है और उनकी शोभा को बढ़ाता है। उनके पार्थक्य को या पृथक् नामों को मिटा देता है और जिस प्रकार सब रत्न मिलकर रत्नावली इस नये नाम को प्राप्त करते हैं, वैसे सब नयवाद अपने-ग्रपने नामों को खो कर अनेकान्तवाद ऐसे नये नाम को प्राप्त करते हैं। यही उन नयों का सम्यक्त है। "

—सम्मति ३. ४७

<sup>&#</sup>x27;'णियवयस्पिञ्जसच्चा सध्यनया परवियालणे मोहा''— सन्यति. १. २८.

 <sup>&</sup>quot;जावह्या घयरावहा तावह्या चेव होति नयवाया ।
 जावह्या णयवाया तायह्या चेव परसमया ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>द</sup> सन्मति. १. १३ और. २१.

<sup>&#</sup>x27;जेण हुवे एगंता विभजमाणा झणॅगन्तो ॥' सन्मति १. १४ । १. २४ ।

भ सत्मति १. २२-२५ ।

इसी वात का समर्थन-आचार्य जिनभद्र ने भी किया है। उनका कहना है कि नय जब तक पृथक्-पृथम् हैं, तब तक मिथ्याभिनिवेश के कारण विवाद करते हैं। यह मिथ्याभिनिवेश नयों का तब ही दूर होता है जब उन सभी को एक साथ बिठा दिया जाय। जब तक अकेले गाना हो तब तक आप कैसा ही राग अलापें यह आप की मरजी की वात है; किन्तु समूह में गाना हो तब सब के साथ सामंजस्य करना ही पड़ता है। अनेकान्तवाद बिवाद करनेवाले नयों में या विभिन्न दर्शनों में इसी सामञ्जस्य को स्थापित करता है, अतएव सर्वनय का समूह हो कर भी जैनदर्शन अत्यन्त निरवध है, निर्दांष हैं ।

### सर्वदर्शन-संग्राहक जैनदर्शन :

यह वात हुई सामान्य सिद्धान्त के स्थापन की, किन्तु इस प्रकार सामान्य सिद्धान्त स्थिर करके भी प्रपने समय में प्रसिद्ध सभी नयवादों की—सभी दर्शनों को जैनों के द्वारा माने गए प्राचीन दो नयों में—द्रव्या- जिक और पर्यायाधिक में घटाने का कार्य आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है। आचार्य सिद्धसेन ने प्रधान दर्शनों का समन्वय कर उस प्रक्रिया का प्रारम्भ भी कर दिया है। और कह दिया है कि सांस्यदर्शन द्व्याधिक नय को प्रधान मान कर, सीगतदर्शन पर्यायाधिक को प्रधान मान कर और वैशेषिक दर्शन उक्त दोनों नयों को विषयभेद से प्रधान मान कर प्रवृत है । किन्तु प्रधान-अप्रधान सभी वादों को नयवाद में यथास्थान विद्या कर सर्वदर्शनसमूहरूप अनेकान्तवाद है, इसका प्रदर्शन वाकी ही था। इस कार्य को नयचक के द्वारा पूर्ण किया गया है। अत एव अनेकान्तवाद वस्तुतः सर्वदर्शन-संग्रहरूप है इस तथ्य को सिद्ध करने का श्रेय यदि किसी को है तो वह नयचक को ही है, अन्य को नहीं।

मैंने अन्यत्र सिद्ध किया है कि भगवान् महावीर ने अपने समय के दार्शनिक मन्तव्यों का सामञ्जस्य स्थापित करके अनेकान्तवाद की स्था-

<sup>&</sup>quot;एवं विवयन्ति नया मिच्छाभिनिवंसम्रो परोप्परम्रो । इयमिह सक्ष्यनयमयं जिणमयमणवज्ञमच्चग्तं ॥" विशेषावश्यकभाष्य गा. ७२. । १२ सम्मति ३, ४८,४६ ।

पना को है 13 । किन्तु भगवान् महावीर के बाद तो भारतीय दर्शन में तात्त्विक मन्तव्यों की वाढ़ सी ग्रा गई है । सामान्यरूप से कह देना कि सभी नयों का —मन्तव्यों का —मतवादों का समूह अनेकान्तवाद है, यह एक वात है ग्रीर उन मन्तव्यों को विशेषरूप से विचारपूर्वक अनेकान्तवाद में यथास्थान स्थापित करना यह दूसरी वात है। प्रथम वात तो अनेक ग्राचार्यों ने कही है; किन्तु एक-एक मन्तव्य का विचार करके उसे नयान्तर्गत करने की व्यवस्था करना यह उतना सरल नहीं।

नयचक्रकालीन भारतीय दार्शनिक मन्तव्यों की पृष्ठभूमि का विचार करना, समग्र तत्त्वज्ञान के विकास में उस उस मन्तव्य का उपयुक्त स्थान निश्चित करना, नये-नये मन्तव्यों के उत्थान की अनिवार्यता के कारणों की खोज करना, नये-नये मन्तव्यों के परस्परिक विरोध शौर बलाबल का विचार करना-यह सब कार्य उन मन्तव्यों के समन्वय करनेवाले के लिए अनिवार्य हो जाते हैं। अन्यथा समन्वय की कोई भूमिका ही नहीं वन सकती। नयचक में श्राचार्य मन्तव्यारी ने यह सब अनिवार्य कार्य करके श्रवने अनुपम दार्शनिक पाण्डित्य का तो परिचय दिया ही है श्रीर साथ में भारतीय तत्त्वचिन्तन के इतिहास की अपूर्व सामग्री का भंडार भी आगामी पोढ़ी के लिए छोड़ने का श्रेय भी लिया है। इस दृष्टि से देखा जाय तो भारतीय समग्र दार्शनिक वाङ्मय में नयचक का स्थान महत्वपूर्ण मानना होगा।

#### नयचक्रकी रचनाकी कथा:

भारतीय साहित्य में सूत्रयुग के वाद भाष्य का युग है। सूत्रों का युग जब समाप्त हुआ तब सुत्रों के भाष्य लिखे जाने लगे। पातञ्जलस-हामाप्य, न्यायभाष्य, ज्ञावरभाष्य, प्रशस्तपादभाष्य, अभिषमंकोपभाष्य, योगसूत्र का व्यासभाष्य, तत्त्वार्थाधिगमभाष्य, विशेषावश्यक-भाष्य, श्लाकरभाष्य, आदि। प्रथम भाष्यकार कौन है यह निश्चपूर्वक कहना कठिन है। इस दीर्घकालीन भाष्ययुग को रचना नयचत्र है।

वेदो प्रस्तुत पुस्तक का प्रयम द्वितीय खण्ड ।

परम्परा भे के अनुसार नयचक के कर्ता ब्राचार्य मल्लवादी सौराष्ट्र के वलिभपुर के निवासी थे। उनकी माता का नाम दुर्लभदेवी था। उनका गृहस्थ अवस्था का नाम 'मल्ल' था, किन्तु वाद में कुशलता प्राप्त करने के कारण मल्लवादी रूप से विख्यात हुए। उनके दीक्षा— गुरु का नाम जिनानन्द था जो संसार पक्ष में उनके मातुल होते थे। भृगुकच्छ में गुरु का पराभव बुद्धानन्द नामक बौद्ध विद्वान् ने किया था; अतएब वे बलभी आगए। जब 'मल्लवादी' को यह पता लगा कि उनके गुरु का दाद में पराजय हुआ है, तब उन्होंने स्वयं भृगुकच्छ जा कर बाद किया और बुद्धानन्द को पराजित किया।

इस कथा में सम्भवतः सभी नाम कल्पित है। वस्तुतः आचार्य मल्लवादी का मूल नयचक जिस प्रकार कालग्रस्त हो गया उसी प्रकार उनके जीवन की सामग्री भी कालग्रस्त हो गई है। बुद्धानन्द और जिना-नन्द ये नाम समान है ग्रीर सिर्फ ग्राध्यदेवता के अनुसार फल्पित किए गए हों ऐसा संभव है। मल्लवादी का पूर्वावस्था का नाम 'मल्ल' था—यह भी कल्पना ही लगता है। वस्तुत इन आचार्य का नाम कुछ और ही होगा और 'मल्लवादी' यह उपनाम हो होगा। जो हो, परम्परा में उन ग्राचार्य के विषय में जो एक गाथा चलो आती थी, उसी गाथा को लेकर उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया हो, ऐसा संभव है। नयचक की रचना के विषय में पीराणिक कथा दी गई है, उससे भी इस कल्पना का समर्थन होता है।

पौराणिक कथा इस प्रकार है-

पंचम पूर्व ज्ञानप्रवाद में से नयनक ग्रन्थ का उद्घार पूर्विषयों ने किया था उसके वारह आरे थे। उस नयचक के पढ़ने पर श्रुतदेवता कुंपित होती थी, अत एव आचार्य जिनानन्द ने जब कहीं वाहर जा रहे थे, मल्लवादी से कहा कि उस नयचक को पढ़ना नहीं। वयोंकि निपेध किया गया, मल्लवादी की जिज्ञासा तीन्न हो गई। और उन्होंने उस पुस्तक को खोल कर पढ़ा तो प्रथम 'विधिनियमभंग' इत्यादि गाथा पढ़ी।

<sup>18</sup> कथा के लिए देखी, प्रभावक-चरितका-मल्लवादी प्रबंध।

करता है कि दृष्टिवाद के सूत्रांश के साथ भी इसका संबन्ध है। संभव है इस सूत्रांश का विषय ज्ञानप्रवाद में अन्य प्रकार से समाविष्ट कर लिया गया हो। इस विषय में निश्चित कुछ भी कहना कठिन है। फिर भी दृष्टिवाद की विषय-सूची देख कर इतना ही निश्चयपूर्वक कहां जा सकता है कि नयचक का जो दृष्टिवाद के साथ सम्बन्ध जोड़ा गया है, वह निराधार नहीं।

#### नयचक्र का उच्छेद क्यों ?

नयचक्र पठन-पाठन में नहीं रहा यह तो पूर्वोक्त कथा से सूचित होता है। ऐसा क्यों हुआ ? यह प्रश्न विचारणीय है। नयचक्र में ऐसी कौनसी बात होगी, जिसके कारण उसके पढ़ने पर श्रुतदेवता कुपित होती थी ? यह विचारणीय है।

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें दृष्टिवाद के उच्छेद के कारणों की खोज करनो होगी। जिसका यह स्थान नही। यहाँ तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि दृष्टिवाद में ग्रनेक ऐसे विषय थे जो कुछ व्यक्ति के लिए हितकर होने के बजाय अहितकर हो सकते थे। उदाहरण के लिए विद्याएँ योग्य व्यक्ति के हाथ में रहने से उनका दुरुप-योग होना संभव नहीं, किन्तु वे ही यदि अस्थिर व्यक्ति के हाथ में हों तो दुरुपयोग संभव है। यह स्थूलभद्र की कथा से सूचित होता ही है। उन्होंने अपनी विद्यासिद्धि का अनावश्यक प्रदर्शन कर दिया और वे अपने संपूर्ण दृष्टिवाद के पाठन के अधिकार से वंचित कर दिए गए। जैन-दर्शन को सर्वनयमय कहा गया है। यह मान्यता निराधार नहीं। दृष्टिवाद के नयविवरण में संभव है कि आजीवक आदि मतों की सामग्री का वर्णन हो और उन मतों का नयदृष्टि से समर्थन भी हो । उन मतों के ऐसे मन्तव्य जिनको जैनदर्शन में समाविष्ट करना हो, उनकी युक्तिसिद्धता भी दिशत की गई हो। यह सब कुशाम्रबुद्धि पुरुष के लिए ज्ञान-सामग्री का कारण हो सकता है ग्रौर जड़बुद्धि के लिए जैनदर्शन में अनास्था का भी कारण हो सकता है। यदि नयचक उन मतों का संग्राहक हो तो जो आपत्ति दृष्टिवाद के अध्ययन में है वही नयचक के भी

अध्ययन में उठ सकती है। श्रुतदेवता की आपित्तदर्शक कथा का मूल इसमें संभव है। अतएव नये नयचक की रचना भी आवश्यक हो जाती है, जिसमें कुछ परिमार्जन किया गया हो। आचार्य मल्लवादी ने अपने नयचक में ऐसा परिमार्जन करने का प्रयत्न किया हो यह संभव है। किन्तु उसकी जो दुर्गति हुई और प्रचार में से वह भी प्रायः जुप्त-सा हो गया उसका कारण खोजा जाए, तो पता लगेगा कि परिमार्जन का प्रयत्न होने पर भी जैनदर्शन की सर्वनयमयता का सिद्धान्त उसके भी उच्छेद में कारण हुआ है।

#### नयचऋ की विशेषता:

नयचक क्रौर अन्य प्रन्थों की तुलना की जाय तो एक वात अत्यन्त स्पट्ट होती है कि जब नयचक के बाद के ग्रन्थ नयों के अर्थात् जैनेतर दर्शनों के मत का खण्डन ही करते हैं, तब नयचक में एक तटस्थ न्यायाधीश की तरह नयों के गुण और दोप दोनों की समीक्षा की गई है।

नयों के विवेचन की प्रिक्रिया का भेद भी नयचक और अन्य
ग्रन्थों में स्पष्ट है 16 । नयचक में वस्तुतः दूसरे जैनेतर मतों को ही नय
के रूप में विणित किया गया है और उन मतों के उत्तर पक्ष जो कि
स्वयं भी एक जैनेतर पक्ष ही होते हैं—उनके द्वारा भी पूर्वपक्ष का मात्र
खण्डन ही नहीं; किन्तु पूर्व पक्ष में जो गुण हैं उनके स्वीकार की और
निर्देश भी किया गया है। इस प्रकार उत्तरीत्तर जैनेतर मतों को ही
नय मान कर समग्र ग्रन्थ की रचना हुई है। सारांश यह है कि नय यह
कोई स्वतः जैनमन्तव्य नहीं, किन्तु जैनेतर मन्तव्य जो लोक में प्रविलत
थे उन्हीं को नय मान कर उनका संग्रह विविध नयों के रूप में किया
गया है और किस प्रकार जैनदर्शन सर्वनयमय है यह सिद्ध किया गया
है। जथवा मिथ्यामतों का समूह होकर भी जैनमत किस प्रकार सम्यक्
है और मिथ्यामतों के समूह का अनेकान्तवाद में किस प्रकार साम-

<sup>1</sup>c देखो लघीयस्वय, तत्त्वायंडलोकवार्तिक, प्रमाणनयतत्त्वालोक प्रादि ।

ज्यस्य होता है, यह दिखाना नयनक का उद्देश्य है। किन्तु नय्चक के वाद के प्रत्य में नयवाद की प्रतिया वदल जाती है। निरिच्त जैनमस्त्र की भित्त पर ही अनेकान्तवाद के प्रासाद की रचना होती है। जैनस्तित वस्तु के स्वरूप के विषय में अपेक्षाभेद से किस प्रकार विरोधी मन्तव्य समन्वित होते हैं यह दिखाना नयविवेचन का उद्देश्य हो जाता है। उसमें प्रासंगिक रूप से नयाभास के रूप में जैनेतर दर्शनों की चर्चा है। दोनों विवेचना की प्रतिया का भेद यही है कि नयचक में परमत ही नयों के रूप में रखे गए हैं और अन्य में स्वमत ही नयों के रूप में रखे गए हैं और अन्य में स्वमत ही नयों के रूप में रखे गए हैं। अति प्रमत की नयाभास कहा गया है। जब कि नयचक में परमत ही नय और नयाभास करें। बाते हैं यह दिखाना इष्ट है। प्रक्रिया का यह भेद महत्वपूर्ण है। और वह महावीर और नयचकोत्तर काल के बीच की एक विवेष विचारधारा की और संकेत करता है।

वस्तु को अनेक दृष्टि से देखना एकं बात है अर्थात् एक ही व्यक्ति विभिन्न दृष्टि से एक ही वस्तु को देखता है-यह एक बात है और अनेक व्यक्तियों ने जो अनेक दृष्टि से वस्तु-दर्शन किया है, उनकी उन सभी दृष्टियों को स्वीकार करके अपना दर्शन पुष्ट करना यह दूसरी वात है। नयचक की विचारधारा इस दूसरी वात का समर्थन करती है। और नयचकोत्तरकालीन ग्रन्थ प्रथम बात का समर्थन करते हैं। दूसरी वात में यह. खतरा है कि दर्शन दूसरों का है, जैनदर्शन मात्र उनको स्वीकार कर लेता है। जैन दार्जनिक की अपनी सूक्त. अपना निजी दर्शन कुछ भी नहीं। वह केवल दूसरों का अनुसरण करता है, स्वयं दर्शन का विधाता नहीं बनता । यह एक दार्शनिक की कमजोरी समसी जायगी कि उसका अपना कोई दर्शन नहीं। किन्तु प्रथम बात में ऐसा नहीं होता । दार्शनिक का अपना दर्शन है । उसकी अपनी दृष्टि है । अतएव उक्त खतरे से वचने के लिए नयचकोत्तरकालोन ग्रन्थों ने प्रथम बात, को ही प्रश्रय दिया हो तो आश्चर्य नहीं। और जैनदर्शन की सर्वनयमयता-सर्वमिथ्यादर्शनसमूहता का सिद्धान्त गीण हो गया हो, तो कोई आदचर्य की बात नहीं है। उत्तरकाल में नय-विवेचन है, परमत-विवेचन, नहीं,।

जब जैन दार्शनिकों ने यह नया मार्ग अपनाया तब प्राचीन पद्धित से लिसे गए प्रकरण ग्रन्थ गौण हो जाएँ, यह स्वाभाविक है। यही कारण है कि नयचक पठन-पाठन से बंचित होकर कमश्वः काल-कवित हो गया—यह कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा। नयचक के पठन-पाठन में से लुप्त होने का एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि नयचक की युक्तियों का उपयोग करके अन्य सारात्मक सरल ग्रन्थ वन गए, तब भाव और भाषा की दृष्टि से विलप्ट और विस्तृत नयचक की उपेक्षा होना स्वाभाविक है। नयचक की उपेक्षा का यह भी कारण हो सकता है कि नयचक्रोत्तरकालीन कुमारिल और धर्मकीर्त जैसे प्रचण्ड दार्शनिकों के कारण भारतीय दर्शनों का जो विकास हुआ उससे नयचक वंचित था। नयचक की इन दार्शनिकों के वाद कोई टीका भी नहीं लिखी गई, जिससे वह नये विकास को आत्मसात कर लेता।

#### नयचक्र का परिचय:

नयचकोत्तरकालीन ग्रन्थों ने नयचक की परिभाषाओं को भी छोड़ दिया है। सिद्धसेन दिवाकर ने प्रसिद्ध सात नय को ही दो मूल नय में समाविष्ट किया है। किन्तु मल्लवादी ने, क्योंकि नयविचार को एक चक्र का रूप दिया, अतएव चक्र की कल्पना के अनुकूल नयों का वर्गी-करण किया है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। आचार्य मल्ल-वादी की प्रतिमा की प्रतीति भी चक्र-रचना से ही विद्वानों को हो जाती है।

चक्र के वारह आरे होते हैं। मल्लवादी ने सात नय के स्थान में बारह नयों की कल्पना की है, अतएव नयचक्र का दूसरा नाम द्वादशार-नयचक्र भी है। वे ये हैं—

- १. विधि: ।
- २. विधि-विधिः (विधेविधिः) ।
- ३. विध्युभयम् (विधेविधिश्च नियमश्च) ।
- ४. विधिनियमः (विधेनियमः) ।
- ५. विधिनियमी (विधिश्व नियमश्व)।

- ६. विधिनियमविधिः (विधिनियमयोविधिः) ।
- ७. उभयोभयम् (विधिनियमयोविधिनियमौ) ।
- उपयानयम् (पिरायानयमयायानयमा)उपयानयमः (विधिनियमयोनियमः) ।
  - ह. नियम: ।
- १०. नियमविधिः (नियमस्य विधिः) ।
- ११. नियमोभयम् (नियमस्य विधिनियमौ) ।
- १२. नियम-नियम: (नियमस्य नियम:) भे

चक के आरे एक तुम्ब या नाभि में संलग्न होते हैं उसी प्रकार ये सभी नय स्थाद्वाद या अनेकान्त रूप तुम्ब या नाभि में संलग्न हैं। यदि ये आरे तुम्ब में प्रतिष्ठित न हों तो विखर जायेगे। उसी प्रकार ये सभी नय यदि स्याद्वाद में स्थान नहीं पाते तो उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। अर्थात् अभिप्रायभेदों को, नयभेदों को या दर्शनभेदों को मिलाने वाला स्याद्वादतुम्य नयचक में महत्त्व का स्थान पाता है "।

दो आरों के बीच चक्र में अन्तर होता है। उसके स्थान में आचार्य महलवादी ने पूर्व नय का खण्डन भाग रखा है। अर्थात् जय तक पूर्व नय में कुछ दोप न हो तब तक उत्तर नय का उत्थान हो नहीं हो सकता है। पूर्व नय के दोपों का दिग्दर्शन कराना यह दो नयरूप अगरों के बीच का अन्तर है। जिस प्रकार अन्तर के बाद ही नया आरा आता है उसी प्रकार पूर्व नय के दोपदर्शन के बाद ही नया नय अपना मत स्थापित करता है । दूसरा नय प्रथम नय का निरास करेगा और अपनी स्थापना करेगा, तीसरा दूसरे का निरास और अपनी स्थापना करेगा। इस प्रकार कमना: होते होते गारहवें नय का निरास कर के अपनी स्थापना वारह्यों नय करता है। यह निरास और स्थापना यहीं समाप्त नहीं होती। वयों कि नयों के चक्र की रचना आचार्य ने की है अत्तप्व वारहवें नय के बाद प्रथम नय का स्थान आता है, अत्तप्व वह

<sup>🎌</sup> नयचक्र पुरु १०।

<sup>&</sup>lt;sup>२९</sup> श्रात्मानंद प्रकाश ४४. ७. प्र० १२१ । 🗀

<sup>&</sup>lt;sup>वत</sup> श्री झारमानंद प्रकाश ४५. ७. पृ०'१२२ ।

भी वारहवें नय की स्थापना को खण्डित वरके अपनी स्थापना करता है। इस प्रकार ये वारहों नय पूर्व-पूर्व की अपेक्षा प्रवल और उत्तर-उत्तर की अपेक्षा निर्वल हैं। कोई भी ऐसा नहीं जिसके पूर्व में कोई न हो और उत्तर में भी कोई न हो। अतएव नयों के द्वारा संपूर्ण सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। इस तथ्य को नयचक्र की रचना करके आचार्य मल्लवादी ने मार्मिक ढंग से प्रस्थापित किया है। और इस प्रकार यह स्पष्ट कर दिया है कि स्याद्वाद ही ग्रस्थंड मत्य के साक्षात्कार मे समर्थ है, विभिन्न मत्यवाद या नय नहीं।

तुम्ब हो, आरे हों किन्तु नेमि न हो तो यह चक्र गतियील नहीं वन सकता और न चक्र हो कहला सकता है अत एव नेमि भी आवश्यक है। इस दृष्टि से नयचक के पूणे होने में भी नेमि आवश्यक है। इस्तुत नयचक में तीन अंश में विभक्त नेमि की कल्पना की गई है। प्रत्येक अंश को मार्ग कहा गया है। प्रथम चार आरे को जोड़नेवाला प्रथम मार्ग आरे के द्वितीय चतुष्क को जोड़नेवाला तृतीय मार्ग है। मार्ग के तीन भेद करने का कारण यह है कि प्रथम के चार विधिशंग हैं। द्वितीय चतुष्क उभय-भंग है और तृतीय चतुष्क नियमभंग है। ये तीनों मार्ग कमशः नित्य, नित्यानित्य और अतिय की स्थापना करते हैं वे नीमि को लोहनेटन से मंडित करने पर वह और भी मजबूत बनती है अत्यव चक्र को वेष्टित करने वाले लोहपट्ट के स्थान में सिंह्गणि-विरचित नयचक्रवालवृत्ति है। इस प्रकार नयचक्रवालवृत्ति है। इस प्रकार नयचक्रवालवृत्ति है।

नयों के द्रव्याधिक और पर्यायाधिक ऐसे दो भेद प्राचीन काल से प्रसिद्ध हैं। नैगमादि सान नयों का समावेश भी उन्हीं दो नयों में होता है। मल्लवादी ने द्वादशारनयचक्र की रचना की तो उन बारह नयों का संबंध उक्त दो नयों के साथ बतलाना श्रावश्यक था। अक एव आचार्य ने स्पष्ट कर दिया है कि विधि आदि प्रथम के छह नय द्रव्या-धिक नय के अन्तर्गत हैं और शेप छह पर्यायाधिक नय के अन्तर्गत

<sup>&</sup>lt;sup>२२</sup> श्री झारमानंब प्रकाश ४४. ७. पू० १२३. ।

हैं । श्राचार्य ने प्रसिद्ध नैगमादि सात नयों के साथ भी इन बारह नयों का सम्बन्ध बतलाया है। तदनुसार विधि आदि का सम्बन्ध इस प्रकार है । १ व्यवहार नय, २-४ संग्रह नय, ५-६ नैगम नय, ७ ऋजुसूत्र नय, ६-६ शव्दनय, १० समिस्हिड, ११-१२ एवंभूत नय।

नयचक की रचना का सामान्य परिचय कर लेने के बाद ग्रब् यह देखें कि उनमें नयों-दर्शनों का किस कम से उत्थान और निरास है।

(१) सर्व प्रथम द्रव्यार्थिक के भेदरूप व्यवहार नय के भाध्य से अज्ञानवाद का उत्थान है। इस नय का मन्तव्य है कि लोकव्यवहार की प्रमाण मानकर अपना व्यवहार चलाना चाहिए। इसमें शास्त्र का कुछ काम नहीं। शास्त्रों के कराड़े में पड़ने से तो किसी बात का निर्णय हो नहीं सकता है। और तो श्रौर ये शास्त्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का भी निर्दोप लक्षण नहीं कर सके। वसुवन्यु के प्रत्यक्ष लक्षण में दिङ्नाग ने दोष दिखाया है और स्वयं दिङ्नाग का प्रत्यक्ष लक्षण भी अनेक दोपों से दूपित है। यही हाल सांख्यों के वार्षगण्यकृत प्रत्यक्ष लक्षण का और वैशेषिक के प्रत्यक्ष का है। प्रमाण के आधार पर ये दार्शनिक वस्तु की एकान्त सामान्य विशेष और उभयरूप मानते हैं, किन्तु उनकी मान्यता में विरोध है। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद का भी ये दार्शनिक सम-र्थन करते हैं किन्तु ये वाद भी ठीक नहीं। कारण होने पर भी कार्य होता ही है यह भी नियम नहीं। शब्दों के अये जो व्यवहार में प्रचलित हों उन्हें मान कर व्यवहार चलाना चाहिए। किसी शास्त्र के ग्राधार पर शब्दों के अर्थ का निर्णय हो नहीं सकता है। अत एव व्यवहार नय का निर्णय है कि वस्1ुस्वरूप उसके ययार्यरूप में कभी जाना नहीं जा सकता है-अत एव उसे जानने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार व्यवहारन्य के एक भेदरूप से प्रथम आरे में अज्ञानवाद का उत्थान है। इस अज्ञानबाद का यह भी अर्थ है कि पृथ्वी आदि सभी वस्तुएँ अज्ञान-

<sup>&</sup>lt;sup>। 3</sup> वही ४४. ७. पृ० १२३ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२४</sup> वही ४४.७. यु० १२४।

प्रतिबद्ध हैं। जो अज्ञान विरोधी ज्ञान है वह भी ग्रववोधरूप होने से संशयादि के समान ही है अर्थात् उसका भी अज्ञान से वैशिष्ट्य सिद्ध नहीं है।

इस मत के पुरस्कर्ता के बचन को उद्धृत किया गया है कि "को ह्ये तद् वेद ? कि वा एतेन ज्ञातेन ?" यह वचन प्रसिद्ध नासदीय सूक्त के आधार पर है। जिसमें कहा गया है—"को अद्धा वेद क इह प्रवोचन् कृत आजाता कृत इयं विसृष्टिः। " यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन् सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥ ६–७॥" टीकाकार सिहगणि ने इसी मत के समर्थन में वावयपदीय की कारिकार उद्धृत की है जिसके अनुसार भत्- हिर का कहना है कि अनुमान से किसी भी वस्तु का अंतिम निर्णय हो नहीं सकता। जैनग्रन्थों में दर्शनों को अज्ञानवाद, क्रियावाद, ग्रक्रियावाद और विनयवादों में जो विभक्त किया गया है उसमें से यह प्रथम वाद है, यह टीकाकार ने स्पष्ट किया है तथा आगम के कीन से वाक्य से यह मत संबद्ध है यह दिखाने के लिए आचार्य मल्लवादी ने प्रमाणरूप से भगवती का निम्न वाक्य उद्धृत किया है—'आता मंते णाणे अण्णाणे?' गोतमा, णाणे नियमा आता, आता पुण सिया णाणे, सिया अण्णाणे'' भगवती १२. ३. ४६७।

इस नय का तारपर्य यह है कि जब वस्तुतस्व पुरुष के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता, तब अपीरुषेय शास्त्र का आश्रय तस्वज्ञान के लिए नहीं, किन्तु किया के लिए करना चाहिए। इस प्रकार इस अज्ञानवाद को वैदिक कर्मकाण्डी मीमांसक मत के रूप में फलित किया गया है। मीमां-सक सर्वशास्त्र का या वेद का तारपर्य क्रियोपदेश में मानता है। सारांश यह है कि शास्त्र का प्रयोजन यह बताने का है कि यदि आप की कामना अमुक अर्थ प्राप्त करने की है तो उसका साधन अमुक क्रिया है। अत-एक शास्त्र किया का उपदेश करता है। जिसके अनुष्ठान से आप की फलेच्छा पूर्ण हो सकती है। यह मीमांसक मत विधिवाद के नाम से

र्वः 'यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः । श्रमियुक्ततरैरस्यैरस्यर्थयोपपाछते ॥' ——याक्यपदीय १.३४.

प्रसिद्ध भी है। अतएव आचार ने इच्याधिक नय के एक भेद व्यव-हार नय के उपभेदरूप से विधिभगरूप प्रथम अर में मीमांसक के इस मत को स्थान दिया है।

इस अर में विज्ञातवाद, अनुमान का नैर्यवय आदि कई प्रारं-भिक विषयों की भी चर्चा की गई है, किन्तु उन सबके विषय में ब्योरे-वार तिखने का यह स्थान नहीं है।

(२) द्वितीय अर के उत्थान में मीमांसक ने उक्त विधिवाद या अपौरुषेय शास्त्र द्वारा कियोपदेश के समर्थन में अज्ञानवाद का जी आश्वय लिया है उसमें त्रुटि यह दिखलाई गई है कि यदि लोकतत्त्व पुरुषों के द्वारा अज्ञेय ही है तो अज्ञानवाद के द्वारा सामान्य-विशेषादि एकान्तवादों का जो खण्डन किया गया वह उन तत्वों को जानकर या बिना जाने ? जान कर कहने पर स्ववचन विरोध है और त्रिना जाने तो खण्डन ही कैसे सकता है ? तत्त्व की जानना यह यदि निष्फल हो तो शास्त्रों में प्रतिपादित वस्तुतत्त्व का प्रतिपेध अज्ञान-वादी ने जो किया वह भी वयों ? शास्त्र किया का उपदेश करता है यह मान लिया जाय तब भी जो संसेव्य विषय है उसके स्वरूप का ज्ञान तो आवश्यक ही है; अन्यया इप्टार्थ में प्रवृत्ति हो कैसे होगी ? जिस प्रकार यदि वदा को औषधि के रस-बोर्य-विषाकादिका ज्ञान न हो, तो वह अमुक रोग में अमूक औषधि कार्यकर होगी यह नहीं कह सकता वैसे ही अमुक याग करने से स्वर्ग मिलेगा यह भी विना जाने कैसे कहा जा सकता है ? अतएव कार्यकारण के अतीन्द्रिय सम्बन्ध की कीई जानने याला हो तब ही वह स्वर्गादि के साधनों का उपदेश कर सकता है, अन्यया नहीं । इस दृष्टि से देखा जाय तो सांख्यादि शास्त्र या मीमांसक शास्त्र में कोई भेद नहीं किया जा सकता। लोकतत्त्व का अन्वेपण करने पर ही सांख्य या गीमांसक शास्त्र की प्रवृत्ति हो सकती है, अन्यया नहीं। सांख्य शास्य की प्रवृत्ति के लिए जिस प्रकार लोकतत्त्व का अन्वेपण आवर्यक है उसी प्रकार किया का उपदेश देने के लिए भी लोकतस्य का अन्वेषण आवश्यक है। अनएव मीमांसक के द्वारा अज्ञानवाद का आध्य नेकर क्रिया का उपदेश करना अनुनित है। 'अग्निहोत्रं जुहुयात स्वर्ग-

कामः' इस वैदिक विधिवाक्य को कियोपदेशकरूप से मीमांसकों के द्वारा माना जाता है। िकन्तु अज्ञानवाद के आश्रय करने पर किसी भी प्रकार से यह वाक्य विधिवात्रय रूप से सिद्ध नहीं हो सकता। इसकी विस्तृत चर्चा की गई है और उस प्रसंग में सत्कार्यवाद के एकान्त में भी दोप दिए गए हैं। इस प्रकार पूर्व अर में प्रतिपादित अज्ञानवाद और क्रियोपदेश का निराकरण करके पुरुपाद्धेत की वस्तुतत्त्वरूप से और सब कार्यो के कारण रूप से स्थापना द्वितीय अर में की गई है। इस पुरुप को ही आत्मा, कारण, कार्य और सर्वज्ञ सिद्ध किया गया है। सांख्यों के द्वारा प्रकृति को जो सर्वात्मक कहा गया था, उसके स्थान में पुरुप को ही सर्वात्मक सिद्ध किया गया है।

इस प्रकार एकान्त पुरुषकारणवाद की जो स्थापना की गई है उसका आधार 'पुरुष एवेदं सर्व यद् भूतं यच्च भव्यं' इत्यादि जुक्ल यजुर्वेद के मन्त्र (३१.२) को बताया गया है। और अन्त में कह दिया गया है कि वह पुरुष ही तस्व है, काल है, प्रकृति है, स्वभाव है, नियति है। इतना ही नहीं, किन्तु देवता और अहंत् भी वही है। आचार्य का अज्ञानवाद के बाद पुरुषवाद रखने का तात्त्रयं यह जान पड़ता है कि अज्ञानविरोधी ज्ञान है और ज्ञान ही चेतन आत्मा है, अत्र व वहीं पुरुष है। अलएय यहाँ अज्ञानवाद के बाद पुरुषवाद रखने का दार पुरुषवाद रखा गया है—ऐसी संभावना की जा सकती है।

इस प्रकार द्वितीय अर में विधिविधिनय का प्रथम विकल्प पुरुपवाद जब स्थापित हुआ तब विधिविधिनय का दूसरा विकल्प रुपवाद के विरुद्ध खड़ा हुआ और वह है नियतिवाद । नियतिवाद के उत्थान के लिए आवश्यक है कि पुरुपवाद के एकान्त में दोप दिखाया जाय । दोप यह है कि पुरुप ज और सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हो तो वह अपना अनिष्ट तो कभी कर ही नहीं सकता है, किन्तु देखा जाता है कि मनुष्य चाहता है कुछ, और होता है कुछ और । अत एव सर्व कार्यों का कारण पुरुप नहीं, किन्तु नियति है, ऐसा मानना चाहिए ।

इसी प्रकार से उत्तरोत्तर कमश: खण्डन करके कालवाद, स्वभा-

ववाद ज़ीर भाववाद का उत्थान विधिविधिनय के विकल्परूप से आचार्य ने द्वितीय अर के ग्रन्तगंत किया है।

भाववाद का तात्पर्य ग्रभेदवाद से—द्रव्यवाद से है। इस वाद का उत्थान भगवती के निम्न वाक्य से माना गया है-"कि भयवं! एके भव, दुवे भवं, अक्खए भवं, अव्वए भवं, अवद्रिए भवं, ग्रणेगभूतभव्य-भविए भवं! सोमिला, एके वि ग्रहं दुवे वि अहं..." इत्यादि भगवती १८. १०. ६४७।

(३) द्वितीय अर में अद्देत दृष्टि से विभिन्न चर्चा हुई है। श्रद्वंत को किसी ने पुरुप कहा तो किसी ने नियित श्रादि । किन्तु मूल तत्त्व एक ही है उसके नाम में या स्वरूप में विवाद चाहे मले ही हो, किन्तु वह तत्त्व श्रद्वंत है, यह सभी बादियों का मन्तव्य है। इस अद्वेततत्त्व का खास कर पुरुपाद्वंत के निरास द्वारा निराकरण करके सांख्य ने पुरुप और प्रकृति के द्वंत को तृतीय अर में स्थापित किया है।

किन्तु अह तकारणवाद में जो दोप ये वैसे हो दोपों का अव-तरण एकरूप प्रकृति यदि नाना कार्यों का संपादन करती है तो उसमें भी क्यों न हो यह प्रकृत सांख्यों के समक्ष भी उपस्थित होता है। और पुरुपाद तबाद की तरह सांख्यों का प्रधानकारणवाद भी खण्डित हो जाता है। इस प्रसंग में सांख्यों के द्वारा संगत सत्कार्यवाद में असत्कार्य की आपत्ति दी गई है और सत्व—रजस्—तमस् के तथा सुख—दुःख—मोह के ऐक्य की भी आपत्ति दी गई है। इस प्रकार सांख्यमत का निरास करके प्रकृतिवाद के स्थान में ईक्वरवाद स्थापित किया है। प्रकृति के विकार होते हैं यह ठीक है, किन्तु उन विकारों को करने वाला कोई न हो तो विकारों की घटना वन नहीं सकती। अत एव सर्व कार्यों में कारण छप ईक्वर को मानना आवश्यक है।

इस ईश्वरवाद का समर्थन श्वेताश्वरोपनिषद् की 'एको वरी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहुघा यः करोति' इत्यादि (६. १२) कारिका के द्वारा किया गया है। और 'दुविहा पण्णवणा पण्णता— जीवपण्णवणा, अजीवपण्णवणा च'' (प्रज्ञापना १. १) तथा "किमिर्द भंते ! लोग्ति पबुड्चिति ? गोयमा ! जीवा चेव अजीवा चेव'' (स्थानांग) इत्यादि आगम वाक्यों से सम्बन्ध जोडा गया है ।

(४) सर्व प्रकार के कार्यों में समर्थ ईश्वर की आवश्यकता जब स्थापित हुई तब आक्षेप यह हुआ कि आवश्यकता मान्य है। किन्तु समग्र मंसार के प्राणियों का ईश्वर अन्य कोई पृथगात्मा नहीं, किन्तु उन प्राणियों के कर्म ही ईश्वर हैं। कर्म के कारण ही जीव प्रवृत्ति करता है और तब्तुरूप फल भोगता है। कर्म ईश्वर के अधीन नहीं। ईश्वर कर्म के अधीन हैं। अत्रएव सामर्थ्य कर्म का ही मानना चाहिए, ईश्वर का नहीं। इस प्रकार कर्मवाद के द्वारा ईश्वरबाद का निराकरण करके कर्म का प्राधान्य चौथे अर में स्थापित किया गया। यह विधिनियम का प्रथम विकल्प है।

दार्शनिकों में नैयायिक-वैशेपिकों का ईश्वरकारणवाद है। उसका निरास अन्य सभी कर्मवादी दर्शन करते हैं। अतएव यहाँ ईश्वर-वाद के विरुद्ध कर्मवाद का उत्थान आचार्य ने स्थापित किया है। यह कर्म भी पुरुप-कर्म समभना चाहिए । यह स्पष्टीकरण किया है कि पुरुष के लिए कर्म आदिकर हैं अर्थात कर्म से पूरुप की नाना अवस्था होती है और कर्म के लिए पुरुष आदिकर है। जो आदिकर है वही कर्ता है। यहाँ कर्म और आत्मा का भेद नहीं समक्तना चाहिए। आत्मा ही कर्म है और कर्म ही आत्मा है। इस दृष्टि से कर्म-कारणता का एकान्त और पुरुष या पुरुषकार का एकान्त ये दोनों ठीक नहीं-आचार्य ने यह स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि पुरुष नहीं तो कर्मप्रवृत्ति नहीं, और कर्म नहीं तो-पुरुपप्रवृत्ति नही । अतएव इन दोनों का कर्तृत्व परस्पर सापेक्ष है । एक परिणामक है तो दूसरा परिणामी है, अतएव दोनो में ऐक्य है। इसी दलील से आचार्य ने सर्वेक्य सिद्ध किया है। आत्मा, पुरुगल, धर्म, अधर्म, आकाश आदि सभी द्रव्यों का ऐक्य भावरूप से सिद्ध किया है और अन्त में युक्तिवल से सर्वसर्वात्मकता का प्रतिपादन किया है और उसके समर्थन में-- 'जे एकणामे से वहुनामे' (आचारांग १. ३. ४.) इस मागमवाक्य को उद्धृत किया है। इस अर के प्रारंभ में ईश्वर का निरास

किया गया और कर्म की स्थापना की गई। यह कर्म ही भाव है, अन्य कुछ नहीं — यह अंतिम निष्कर्ष है।

- (५) चीये अर में विधितियम भंग में कर्म अर्थात् भाव अर्थात् किया को जब स्थापित किया तब प्रश्त होना स्वाभाविक है कि भवत्या भाव किसका ? द्रव्ययून्य केवल भवन हो नहीं सकता। किसी द्रव्य का भवन या भाव होता है। अत्युव द्रव्य और भाव इन दोनों को अर्थरूप स्वीकार करना आवश्यक है; अन्यया 'द्रव्यं भवति' इस वावय में पुनरुक्ति दोव होगा। इस नय का तारपर्य यह है कि द्रव्य और जिया का नादास्य है। किया विना द्रव्य मही और द्रव्य विना किया नहीं। इस मन को नैगमान्तर्गत किया गया है। नैगमनय द्रव्यायिक नय है।
- (६) इस अर में द्रव्य और किया के तादात्म्य का निरास वैशेषिक दृष्टि के आध्यस से करके द्रव्य और किया के भेद को सिद्ध किया गया है। इतना ही नहीं किन्तु गुण, सत्तासामान्य, समवाय श्रादि वैशेष्पक संमन पदार्थों का निरूपण भी भेद का प्राचान्य मान कर किया गया है। आचार्य ने इस दृष्टि को भी नैगमान्तर्गत करके द्रव्यायिक नय ही माना है।

प्रथम ग्रर से लेकर इस छट्टे ग्रर तक द्रव्याधिक नयों की विचा-रणा है। अब आगे के नय पर्यायाधिक दिष्ट से हैं।

- (७) वैशेषिक प्रक्रिया का खण्डन ऋजुमूत्र नम का आश्रय लेकर किया गमा है। उसमें वैशेषिक संमत सत्तासंबंध और समवाय का विस्तार से निरसन है ग्रीर अन्त में अपोहबाद की स्थापना है। यह भ्रपोहबाद बौदों का है।
- (८) अपोहवाद में दोष दिला कर वैयाकरण भर्नृहरि का शब्दाईत स्थापित किया गया है। जैन परिभाषा के अनुसार यह नार निक्षेपों में नामनिक्षेप है। जिसके अनुसार वस्तु नाममय है, तदितरिक्त सका कुछ भी स्वरूप नहीं।

इस शब्दाद्वेत के विरुद्ध ज्ञान पक्ष को रस्या है और कहा गया है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति ज्ञान के विना संभय नहीं है। यब्द तो ज्ञान का साधन मात्र है । ग्रतएव घव्द नहीं, किन्तु तान प्रधान है । यहाँ भर्तृ हरि और उनके गुरु वसुरात का भी खण्डन है ।

ज्ञानवाद के विरुद्ध स्थापना निक्षेप का, निविषयक ज्ञान होता नहीं-इस युक्ति से उत्थान है। शाब्द थोध जो होगा उनका विषय क्या माना जाय? जाति सामान्य या अपोह? प्रस्तुः, ने स्थापना निक्षेप के द्वारा अपोहवाद का खण्डन करके जाति की स्थापना की गई है।

- (६) जातिवाद के विरुद्ध विदेषवाद और विदेषवाद के विरुद्ध जातिवाद का उत्थान है, अत्तर्व वस्तु सामान्यैकान्त या विदेष्पैकान्तरूप है ऐसा नही कहा जा सकता। वह अवक्तस्य है। इसके समर्थन में निम्न आगम-वाक्य उद्धृत किया है—"इमा णं रयणप्पमा पुढ़वी आता नो आता? गोयमा! अप्पणो आदिट्टो आता, परस्स आदिट्टो नो आता तदुभयग्स आदिट्टो अवक्तव्यं॥"
- (१०) इस अवक्तन्यवाद के विपक्ष में समिभिरूढ नय का आश्रय लेकर बौद्ध दृष्टि से कहा गया कि द्रव्योत्पत्ति गुणरूप है अन्य कुछ नहीं। मिलिन्द प्रक्त की परिभाषा में कहा जाय तो स्वतंत्र रथ कुछ नहीं रथांगों का ही अस्तित्व है। रथांग ही रय है अर्थात् द्रव्य जैसी कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, गुण ही गुण हैं। इसी वस्तु का समर्थन सेना और वन के दृष्टान्तों द्वारा भी किया गया है।

ं इस समिभिरूढ की चर्चा में कहा गया है कि एक-एक नय के शत-शत भेद होते हैं, तदनुसार समिभिरूढ के भी सौ भेद हुए। उनमें से यह गुण समिभिरूढ एक है। गुणसमिभिरूढ के विधि आदि वारह भेद हैं। उनमें से यह नियमविधि नामक गुणसमिभिरूढ है।

इस नय का निर्गम आगम के—"कई विहे ण भन्ते ! भावपरमाणु पन्नते ? गोयमा ! चउविहे पण्णसे-वण्णवन्ते, गंधवंते, फासवंते रसवंते" इस वाक्य से है ।

(११) समिभरूढ का मन्तव्य गुणीत्पत्ति से था। तब उसके विरुद्ध एवंभूत का उत्थान हुगा। उसका कहना है कि उत्पत्ति ही विनाश है। क्योंकि वस्तुमात्र क्षणिक है। यहाँ वौद्धसंमत निहेंतुक विनाशवाद के ३२०

आश्रय से सर्वरूपादि वस्तु की क्षणिकता सिद्ध की गई है और प्रदीपशिखा के दृष्टान्त से वस्तु की क्षणिकता का समर्थन किया गया है।

(१२) एवंभूत तय ने जव यह कहा कि जाति-उत्पत्ति हो विनादा है तव उसके विरुद्ध कहा गया है कि "जातिरेव हि भावानामनाशे हेतुरिष्यते 'अर्थात् स्थितिवाद का उत्थान क्षणिकवाद के विरुद्ध इस अर में है। अत एव कहा गया है कि—"सर्वेप्थिणका भावाः क्षणिकानां कुतः तिमा।' यहां आचार्य ने इस नय के द्वारा यह प्रतिपादित कराया है कि पूर्व नय के वक्ता ने ऋषियों के वाक्यों को धारणा ठीक नहीं की; अत एव जहां अनाम की वात थी वहां उसने नास समका और अक्षणिक को क्षणिक समक्ता। इस प्रकार विनाश के विरुद्ध जब स्थितिवाद है और स्थितिवाद विरुद्ध जब क्षणिक वाद है, तव उत्पत्ति और स्थिति न कह कर सून्यवाद का ही आश्रय क्यों न लिया जाए, यह आचार्य नागार्जु न के पक्ष का उत्थान है। इस शून्यवाद के विरुद्ध विज्ञानवादो बौद्धों ने अपनापक्ष रखा और विज्ञानवाद की स्थापना की। विज्ञानवाद का सण्डन फिर शून्यवाद की दलीलों से किया गया। स्याद्धाद के आश्रय से वस्तु को बस्ति बौर नास्तिरूप सिद्ध करके शून्यवाद के विरुद्ध पुरुपादि वादों की स्थापना करके उसका निरास किया गया।

ग्रीर इस अरके अन्त में कहा गया कि वादों का यह चक्र चसता ही रहंता है, क्योंकि पुरुषादि बादों का भी निराम पूर्वीक्त कम से होगा ही ।

# अनुक्रमणिका

(अ) अंग---१२, १४---१७, २१---२३, २१, टि॰, २६, २७, ३६, १६३, २८१-- घर २२,---प्रविष्ट १३१.-बाह्य ६. १०. २३---२६, १३१. १६३, १६४, भंगूत्तरनिकाय---३२, ४६, टि०, ७५ टि॰ अंश---११६ अंशी---११६ अकर्ता — २५० अकत रव-२४० अकल**द्ध,—२४, १३**५, **१३**८, १४७, २०७, २६०, २०४, २०६, २६०, २१४ अकलंकग्रन्थत्रय---११४ अकारक अकर्ता--- २५१ अकुरालहेतु -- २५६ अकृतागम--- ६५ अकृताभ्यागम — १५० अक्रियावाद--३२, २८२, ३१३ अक्रियावादी—७४, ७५ अक्षणिक---२७४ अक्षय--- = ६. ११६ अक्षिप्र 🕶 २२३

षगुर∙लघु---६६

ग्रग्नि---४०, ४१ अग्रायणीय--- २२ अचरमता-११६ अजीव-७६, १४१, २१६, २२६,-- / द्रव्य के भेद प्रभेद ७६ - की एकता-अनेकता ६६: परिणाम ६२.—पर्याय ७६. ७६ अज्ञान---१०४,२००, २१६, २२०,२४६, े२६¤, ३१३,—निग्रहस्थान १<sup>-</sup>४, --वाद ३२, १०१, १०२, १०४, २८२ ३१२. ३१४ अण्ड--४१ अतथाज्ञान--१८१:-- प्रश्न १८२ अति सूक्ष्म—२४५ अतिस्यूलस्यूल—२४५ अतीतकाल ग्रहण-१४२, १५५ अत्यन्त अभिन्न—६५ अत्यन्तभेद---६४ अह----**१**७० अद्धा समय---७६, ७६, २१६ अदितीय---४१ अर्द्धत--- २८६, ३१६;---हिट रेथेन ३१६:-- बाद २३२ं, २६०, २७३. २८२, २८६:-वादी १२७, २८६: ---कारण वाद---३१६ वधर्म---२४२, २४३ अधर्म--१२०, २४२, ३१७;--अस्ति-

काय ६४, ७६, ७६, ८७, ११६, २१६ अधर्मयुक्त---१८६, १६४; २०१ अधिक—१८० टि०, १८१;—दोपविरोप 850 अधिगम-- २२६ अधिष्ठान— ४४ अध्यवसाय---१३८, २४२, २२६, २६६ अध्यास--२५६ वधाय---२२३ थनन्त-७३, ७४:---पर्याय ८० बनन्तर-सिद्ध--- ५७ वनन्तरागम-१६२ अनागत काल ग्रहण--१४२, १५५ बनारम--४४, ४६, ६८: २४८:--वाद ४४, ४६, ४७-वादी ७४; परिण-मन २५० थनाप्त--- २६० अनित्य---११६, २७४, ३११ अनित्यता---७२, ११८ अनिन्द्रिय जन्य---१३२ अनिन्द्रियनिमित्त---२२२ अनिधित---२२३ अनिष्टापादन---१८६ अनुगम--१४१, २२६ अनुज्ञा--१५ अनुत्तरौपपातिक दशा---२२, ३१, २८१, अनुपलव्यि-१५३, १५६ अनुमय--६४, ६६, ६७;--६४, ६४; --हप २७२, २८१ अनुमान---१३८, १३६, १४१--१४४,

१४६; २१६, २७६, २८६, ३१३,

परायं १४८;-- निराकृत १८०:--परीक्षा १५०;--प्रयोग १५६:--भेद १४७--वान्य १५७: का अन्त-र्भाव २२० अनुयायी द्रव्य--१२४ अनुयोग — १७-१६, २४, ३२, ३६, १४७ १४६, १६१, १८२, १६४, १६८, २०१, २०६;--दार २४, २७, ३०, ₹१.११७ टि०, १२२,१३६,-१४१, १४३, १४७, १४६, १५०, १४२, १५४, १५५, १५६, २१७----२१८, २२६. २८१---२⊏३:--- का ग्रथवक-रण १६; -वादपद १८१;-धर १६ अनुयोगी १८१;---प्रश्न १८२, अनु-लोम--- १८१:---प्रश्न १=२:---संभाषा १७७ टि०:--संघाय संभाषा १७७ टि० अनुशासित १८६, १६२, 200 सिद्धरोन---२८७ जनुसंघान -- १५८ अनेक---११८ धनेक्या---११६ अनेकरवयामी---११८ अनेकान्त, ८६, ८७, १६०,२७१;— याद ¥. 3E. Yo. X?--XX, XC, XE, ६१, ६३,६४,६४, ७४, ८४—८७ =१—६३, ११४, १२२, २०६, २२६, २३४, २७२, २७३, २७४, 200,244, 740, 768, 766-३०२, ३०७--३१०;--वादिता ३६; — स्थापनपूरा ⊏६;---युग ३४;---यवस्यायुग---२५१

३१४ के तीन भेद, १४८;--स्वार्थ-

अनेकाल-जय-पताका—२६० अनेकान्तव्यवस्था---१०५ टि०. २६१ अनेकान्त-व्यवस्था-धग---२८५ अन्त-४८, ५८, ८६ अन्तःप्रज्ञः—६६, १००, २४७ अन्तकृद्दण—२२: २**८**१ अन्तर--- ३१० अस्तरात्मा---२४= अन्तर्व्याप्ति— २७७ अन्धतामिस्र---२५६ अस्य--- २३८ अन्यतीधिका-७०, १७१, २८३ अग्यत्व -- २३७ अन्ययानुपर्वति रूप--२७७ अन्ययोगध्यवच्छेदिका-१ टि० अस्वध---७७ अपगत---२२५ अपगम----२२५ वपदेश--- १५८ अपनूत्त---२२५ अवनोद---२२४ अपराजित—१६ अपरिप्रहन्नत---१३ अपरिणमनशीलता---२५० अपविद्य----२२५ अपसिद्धान्त--१६५ अपाय---१८६, १६१, २००, २२५:---उदाहरण १८६ अप्रयम्भत--- २३८, २४२ अपेक्षा--- ५४, ६२, १०५, ११२, ११३, ११४, २८३:--वारण १०६, १०७, १०८, ११२, २५१:--भेद ४४,

४= १०१;-वाद ५४. १०२. ११५. अपेत---२२४ बपोह-२२४. ३१६;-वाद २६६, ३१८, ३१६ अपौरुपेय--३१३, ३१४ वर्षोरुपेयता--- ३. २८४ अप्रमाण--१३५, २१६ 3 — प्रणामायक अभयदेव-- २८, ३४, १३८, १८६, १६१, २८४, २६० अभाव---२१६, २४१:---हप २७२,२६५ अभिधम्मत्यसंग्रह— २१७ टि० विभिधमंकोपभाष्य--३०२ अभिधर्मंसिंगिति शास्त्र---१४५ अभिनिवेश--२५६ अभिन्त-११८, २३७ अमतंभतस्य--१५६ अभेद---११८, २३२, २८७:--गामी ११= २७४:--इव्ट २५६, २६४: --- वाद २३४. ३१६: --- दर्शन २८७ अमूर्त--- २४१, २४३; -- द्रव्यों की एक-त्रावगाहना २१७ अमोलख ऋषि—२४ अमोह--- २५७ अयुत्तसिद्ध---२१३, २३८ अयोनिसी मनसिकार—६७ अरिष्टनेमि---५० अरिहंत-४ अरूपी-७६, ७६, २१६, २४३ अर्थ--१६२, २०७, २०८; २१२, २३३, २३६,२६३,२६४;---पर्याय २२४;--

संज्ञा २३३:--नय २२७:--भेद २३०:--हप ३१८ अर्थात्मक ग्रन्थ----अर्थाधिकार---१४१ अर्थापनि --- २१६ अहंत -- ३१५ अलसत्व---५६ थलीकिक--१४६, २४७ अरुप — २२३ अल्पविधि---२२३ अवयत्तव्य ४६, ५०, ६४--६७, १००, १०२,११३, २४२, ३१६:--सापेक्ष ६७;-वाद ३१६;-का स्थान ५६; ---पक्ष १०१:---भग ६४. १०१. २१०:--- शब्द का प्रयोग ६६ अववतध्यता ---- १०२ अवगम--- २२५ अवगाहना-- ८०, ८१ अवब्रह---१३०---१३४,२२२, २२४:---अर्थावग्रह १३१---१३४:-- अवग्रह आदि के पर्याय २२५: -- के भेद २२२: -- लक्षण और पर्याय २२३ अवग्रहणता --२२४ अवधारणा—े २२५ अवधि ज्ञान-- १२६---१३१,१३४,१३४. १४१, १४६, २१=, २६२, २८६ अववोध--- २२५, ३१३ अवभास-- १३८ अवयय--११६, १४३, १४६, १४७; और अवयवी २३२ अवयवी-- ७६, १६२, १६३ अवयवेन--१४२, १४२ अवलम्बनता—२२४

अवस्तु-१२७;-ग्राहक १२८, अवस्था---४२, ५२, ७२, ७७, ११६ अवस्थान---२२५ अवस्थिति---=६, ११६ अवाच्य----**६६. २४**८. १८५ अवाय---१३०, १३२, १३४, २२२, 774 अविच्छेद--- ७७, ११८ अधिज्ञात---२०० अधिज्ञातार्थ--१८४, २००:-- निप्रह-स्यान १८४ अविज्ञान--१८५, २०० अविद्या---४६, ४८, ४६, ८३, २५३-345 अविनाभाव---२३८, २३६ अविपर्यय---२५४ अविरति---२५५, २६८ अविदेश---२०६:---सण्डन १८७, २००, २०१:---दपणानास १८७. समा-जाति १८७, १६८, २००, २०१ अविसंवाद--- १, १६४, २२० अवीर्य--------अध्यपदेदय---१४ अब्यभिचारी---२२० अव्यय---- ५६. ११६, अञ्चाकृत---४६, ५०, ५६--७२, ६७, १= २:--- प्रदन ६७, १०१ अब्युस्टिति नय-७१, ७७ अव्युच्छितिनवार्यता-११५ . गरााश्वतता--११५ अशास्त्रतानुष्ट्रेदवाद - ४०, ६०, ७३ अगुद्ध—२४७ अगुम—२४३

अर्शैलशी—५७ अश्रत---१६८ अश्रतनिःसृत-१३०-१३४, २२२ अप्टराती---₹६० बप्टसहस्री---२६०, २६१ असंग---१४८, २७८, २८५ असंस्कृत--२४६ असंदिग्ध--२२३ असत्-४०-४२, ६७, १०२; पक्ष १०१; --कार्यवाद २४०, २४१, २८७, ३१२,३१६ असत्य-मृपा—-६६ असद्भावपर्याय १०६, १०७, १०६ असद्धेत्—१८३ असाक्षात्कारात्मक--१२३ असिद्धी—६६ (टि॰) अस्ति - ६१.६३: -- और नास्ति मा अने-कान्त ८६. ६०. ६१ अस्तिकाय — ६४, ७६, २२६, २३३ अस्तित्व--६० अस्मिता---२५६ अहिंसा---३३ अहेत्---१६३, २००

# (आ)

अहेत्वाद---१६६

४१, ४२, ११३, १२८, १३७,...

१३८, १३६, १४१, १४२, १४४, १४७, १६४: २७६, २८१:--अर्थ-रूप १६२; २१४, २१६, २४४, २६६, २८६, ३१३;--मे स्यादाद ६३---के दो भेद १६१;---का प्रामाण्य ११, १६४; -- चर्चा १६१: —मे ज्ञान चर्चा १२५; – युग ३५; -- विरोधी १०: -- का रचनाकाल २७:--का विषय ३१:--की टांकाएँ ३२:--के संरक्षण मे बाधाएँ ११:--आगमोत्तर जैन दर्शन २०५:--में स्यात्शब्द का प्रयोग ६२;-- सूत्ररूप १६२;--- युग २८१ भाचार---२२, २८१ थाचार वस्त--२१ धाचारांग---२१, २४--- ३१; ६८, ६४, १४२, १६३: ४ टि०, २१ टि०, २८२. ३१७:--- अंगधारी २३, आजीवक---३०५, ३०६ आज्ञा-प्रधान---२८३ आत्रप्रत्याख्यान---२६, २८२ आत्म-तत्त्व---४४ आत्मद्रव्य---७३, ८३, ८४, २३६ आत्म-निरूपण--- २४६ आत्मपरिणमन---२५० आत्मप्रवाद पूर्वे---२१ बात्म-बुद्धि—२५७ वात्मवाद---४३-४४, ४७, ४६ आत्मवादी---६८ बारमसिद्धि—११४ आत्मस्य---४३ आत्मा--१०, ३१-३३, ४१-४४,४६ --- 40, ६४, ६७, ६=, ७०, ७२,

```
आप्तमीमांसा---२४. ६८७. २६०
     = 2. = V. EV. EE. 202. 204.
                                   थाप्तोपदेश---१३६
     ११६. १२७, १६०, १६२, १६३,
                                   भिनियं,ध---१३०
     २३४. २३८. २४७. २४६. २४०.
                                   आभिनिबोधिक---१३०, १३१, १३३,
     7×1. 7×0. 751. 756. 707.
    २८२. २८३-३१७. २८४. ३१४.
                                       १३४. २२५.
    १६=:--की एकानेकता ११= टि॰;
                                   आभोगनता---२२४
    ---की नित्यता-अतिस्यता ७०:---
                                   आयतन--४६
    व्यापकता ७३:- के आठ मेद ६४.
                                   आय-------अपवर्ग और अनुप्रवर्ग
    —में अस्तिनास्तित्य ६०:—के चार
                                       ₹20
    प्रकार २४८:- सर्वंगतत्व-विभत्य
                                   आरम्भवाद--- २४०
    388
                                  आराधक---- ५ ३
आहमांतकर-- ३ ह
                                  आर्यंघमं --- १५०
आत्मानंद प्रकाश--- २६६. ३१० टि०.
                                  आर्यं मंग---१७
    ३११ टि०
                                  आर्यं रक्षित--१७, १८
आत्मागम—१६२
                                  आग्रंसरय—६=
आत्माद्वीत-१२०. २५६
                                  आलोचन - २२४
आत्मारम्भ—६६
                                  आवर्तमता---२२४
बारमास्तिरव—१६०
                                  आवश्यक-- २४, २७, ३०, १३१, २८१;
आत्मोपनीत---१८६. १६६. २०१
                                      —चूणि ६ टि॰, १४ टि॰:---
वादि कारण-४०, ६६, १००
                                      नियुक्ति १३३; ५ टि० १७ टि०,
आदिपुराण-२४
                                      २१ टि०:--व्यतिरिक्त १३१
बादेश-१०, ११, १०५, १०७, ११२,
                                  आविद्वदीर्घंसत्र—२००
    ११४, ११५, ११७,१२२,१२३:-
                                  आशंका---१४८
    पाद ११५
                                  आश्रदेण—१४२, १४६, १५०, १५२,
आधाराधेय सम्बन्ध----२३७
                                  आधित-- १५२
आध्यारिमकडस्क्रान्तिक्रम---५१,
                                  आसव—६७:—निरोध ६=
आध्यातिमक दृष्टि—१६४
                                 आहरण-१=६, १६२, २००;-तहेन
                                     १८६, १६२, २००;--तहोप १८६,
आनन्द---४७
आनुगामिक--१३८
                                     1EY, 201, 1CX
आनुपूर्वी-१४१
                                              (E)
आपवादिकप्रतिसेवना---१७२
आप्त--७, १६२, २६६, २८७, २६०,
                                 इन्द्र---१२३
                                 इन्द्रतील मणि---२६३
आध्त-परीद्या—२६०
```

इन्द्रिय—४६, १२१, १४३, २१७, २२३;—गम्य १२०, १२१;—जन्य ज्ञात १३०-१३५, २६३, २६६;— जम्मति १२६; २१८;—निरूपण १४७, २१६;—म्रत्यद्वा १४५, २४६, २१८, २१६;—अर्थतन्तिकर्य २१६;— मृति ज्ञान के २४ भेद २२२ इन्द्रियातीत—१२०

# (₹)

ईशाबास्योपनिषद्—५७ टि० ईश्वर—३, ३२, ४२, ४६, ६६, ६० टि०; २८२, ३१६, ३१७;—कतृत्व २४१;—कारणबाद ३१७;—वाद ३१६, ३१७ ईश—१३०, १३२, १३४, २२२, २२४

#### (ਚ)

उच्छेदबाद—४७-४६, ६०, ६६,७०,
७१,७४, ७६,२४६
उजजयिनी—१८४
उक्कालिक—१३१
उत्तरपुराण—२४
उत्तरपुराण—२४,२३,२४,२७,३०,
३१,३४,१२६,१७१,२१०,२११
२१४-२१६,२४५ टि०,२८१
जाता क्यांति—२३६,२४९,३१६;—और
नात क्यांविनामन्व २३६

उत्पाद---२०६;--व्यय २०६, २३४,

व्यय-घीव्य २३८

२३६-२४१: आदि त्रय २३६;--

टदकपेढालपूत्त--१७१ उदाहरण --१५७, १५८, १६२, १८८, 858. उदद्योतकर---१८८ उपक्रम--१४१, २२६, २२७, उपदेश-१३६ उपधारणता---२२४ उपनय---१५८, १६१ उपनिषद्-४०, ४२-४४, ४७, ४६, ५१.६०, ५३, ६४, ६६, ६७,१०१, १२०, १६६, २०६, २०८, २४६, ₹05 जपन्यास--१६७, २०१ उपन्यासोपनय--१८६ उपपत्ति---१८८ उपमान-१४३-१४४, १४४, १८८, २१६, २८६;--परीक्षा १६१: चपयोग---- ५४, ८६, ११६, २२१, २६६ उपलव्धि--१४६, २६६ उपसंहार---१५५:---विश्रद्धि १५५ उपांग--- २४, २६, २८, २६, ३६, २८१

उपादेय—२६२ उपाध्ये—६२ उपाय—१न६—१६१, २००;—तस्य २२६ उपाय हृदय—१३७, १४४, १४न—

उपादान---४४, ४६, ४६, २११

१४०, १४३, १४४, १८४, १८५, १८०, १६३, १८४, १६६, १६७, २००, उपालम्य—१८६, १६३, २००

उपालम्म —१वह, १६३, २०० उपासकदशा—२२, ३१ १७०, २६१, उभय—६५-६७;—पद्म ६४, १०१;—

कुटस्य-पुरुष----२४६ कत-प्रणादा----६ ४ कृतवरमादि---१२० • जनवित्रणाशाहि— १८० कतिकर्म— २३ कृत्या----भ ० केषल---- ५२. १२६, १३०. १३१. १३४. १३४, १४१, १४६, २१८, २२०, २४४. २८६:--दर्शन २२१:--ज्ञान के साथ अन्य ज्ञान २२१:--ज्ञानी २६१, २५६ केवलाट त—४× केवली -- ५. ६. २३: -- कवलाहार २३१ केसी—३२, १२८, १७०, २८३ कैलाशचंद्र जी--- ३५ क्तैवस्य---२५४ कोडाचार्य---२८४ कोच्छ---२२५ त्रिया---२७०, ३१३, ३१४, ३१८ क्रियावाद—३२, २८२, ३१३ क्रियावादी-- ६६, ७५ कोध--- २४६ क्त्रेश --- २५४, २५६ (ध्रा)

₹₹0. क्षणिक बादी --- २ ७३ शतिय-—१७ <sup>†</sup> द्यायोपशमिक--१३१ विप्र---२२३

शिविक---२७४,---च ह २८६,२६८,३२०  क्षेत्र-- ६३. ७३. ११४-- ११७. १४१. २४५, २८६:---परमाण ८८ (a)

खंदय — ६ २

(ग)

गंगेश---२११ गण—१७३ गणधर---४. ७-८. १०. ११, २१, २६-२६. १६३, २०१ गणितात्रयोग---१७ गणिविहक----3 गणिविद्या---२६, २५२ गति और आगति—५१. ६६ गवेषणा---२२५ भिरहाण्ड---३०४ गुण---११६, १४१, १४३, १४३, २०७, २११, २१३---२१४, २२६, २३३-२३८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४६. २६६, ३१८, ३१६,--47 लक्षण २११;---पर्याय २३६--पर्याय कोर द्रवय---२१३, २३६:---प्रमाण २२६ गुणघर----२२

गुणदृष्टि--११६, ११६ गुणगद---२४ गुणसुन्दर---१७ गुणस्थान-४१, २४७, २६६ गुणेन--१४२, १४१ . गुरु—€६ गुर-लंधु —६६ गोमद्रसार---२३ टि॰

गोवर्धन - १६

गोशालक---१७० गौडपाद--१४६. १४३--१४४ गौतम-१६.२३,४४,४७,६३, ६४, ६६, ७=,६०,१०४, १२१, १३६, १७१, 253 ब्रहण—२२५ (च) चक्रवर्ती---२२८ टि॰ चतःशरण---२६.२७ टि०. २८२ चत्.सत्य----- ५ चतर्दशपूर्व--१५.--धर १०,१६४ चतुर्दशपूर्वी--- ६. १०.१६३ चतुर्घातु---२४६ चतुर्म्ख---२४८ चत्रविशतिस्तव---२३ चत्रदंशघर--- दि०. चतुष्कोटिविनिम् तः— ६६ चतुष्पाद आरमा---१०० चतुष्प्रीशिकं स्कंध-१०८ चन्द्रप्रज्ञप्ति ---२४.२४,२६,२८१ चन्द्रवेष्यक----२६,२८२ चरक--१३७, १३८, टि० १३८, १४४, ' १४७,१४⊏,१५० १५५,१६<u>६,१७७</u> · &0.80=.8=0 8=8.8=X.8=0, '१==,?=E,?E}-?EX,?E=,?EE; --संहिता १४४, १३६,१६१, १६२,१६४,२०० घरणकरणानुयोग--- १७ चरणानुयोग ---२४ चरमता---११६ चरितानुयोग १८६ चातुर्याम---४५ चारित्र---८५,१४१,२३१

चारित्र मोह—२५६ चार्वाक---३३,४७,६०,६७;१२१,१६३, १६४.२४६ चिता---२२५ चित्रज्ञान----५३ चित्रपट--- ५३ चित्र-विचित्र पक्षयूनत पुस्कोकिल का स्वप्त---५२ चूर्णि ३२,३३,३४,१८६,१६४,२०४,२८४ चलि ₹ा---२६३० चूलिकासूत्र—२७,३० चेतन = ४१.४२.७१ चैतन्य---१२७ चौया कर्मग्रन्थ— २१३टि० २१४टि० छल १७६,१८६,१६३, छल-जाति १८२ (छ)

छान्दोग्य----४३ छान्दोग्योपनिषद्---१२०टि० छेद----२४,२६,२८१,२८२, छेदसूत्र---१७,२७,२६

#### (জ)

जगत्— ५६; कत्तां ४२; — कत्तां २५० जगदुरवत्ति— ६२ जड़ — ४२, ६४ जडता — १२७

जन्म-४६;- वंश १२ जमाली-६३, ७२, १७१

जम्बू—१६

जम्बूद्धीप प्रज्ञप्ति—२४, २६, ३१, २८१ जम्बूबिजयजी—२६४, २६६

जवंती--- ५४, ५६ जयघवला---२४,८ टि०, २३ टि०, १२३ टि॰, १६३ टि॰ जय-पराजय १७१ जयपाल--२३ जयसेन--१७ जरा-मरण---४६ जल-४०, ४१ जल्प १७६, १७७,

१=१ जसपाल--२३ जागना अच्छा-- ५६ जातक---- ३३ जाति-४६, १६३, ३१६;--बाद ३१६ जात्युत्तर---१४७, १७६, १८३

जिज्ञासा-—१५⊂, २२५ जिन---४, ७ जिनदास महत्तर--- ३३

जिनभद---२६, ३३, १००, १३४, १३५; १२३ टि०, २, १, २८४,

30€

जिनविजय---२८४ जिनसेन---२४ जिनागम--- ६, ६, १६३ जिन्।तन्द---३०३ जीतकल्प -- २०, २६

जीव-११, ५२, ५७, ५६, ६०,६८, 68, 42, 64, 66, 884, 886, ११६, १४१, १७०, १७१, १=६, १८८, १६२, १६८, २१४, २१६,

२२६, २४२, २६७, २६६, २७३; --- और अजीय की एकानेकता = द; --और दारीर है१;--को नित्या-

नित्यता ६७;---फी सान्तता-अनन्त-

ता ७२;--के कृष्णवर्ण पर्याय ६६: --के दश परिणाम ६६;--परिणाम नरे,—पर्याय ७६, ७८; ७६;— व्यक्ति ७३; -- दारीर का भेदाभेद ६४:---शास्वत और अशास्वत ७२, सिद्धि १६३;--अस्तिकाय ६४;---चुद्ध और अगुद्ध २४७, स्थान २५७

जीवाजीवात्मक--- २१३ जीवाभिगम---२४, २१३, टि०, २८१, २८२, २८३

जेकोबी---२७०

जैन---६, ७, १०, ११, १४, ४४, ४०, ४३, ४४, १५६, १६३,१६४,१८६ २०६, २३२, २४१, २४६, २४७ २७६, २८४, २८६, २८६, २६७, २३२, ३०६, ३१=; ३१३:--आचार ३१, १७२:--आचार्य १२७ —ताकिय १३१;—दर्शन ४४, २०६, २०७, २०१, २४२, २६०, २७६, २८१, २६६, ३०६, ३०८; --दर्शन शास्त्र '३४;- दर्शन का

विकास-फ्रम ३४;--धर्म ३, ४, १६६:-हिन्ट १२८, २४०, २८७ ;--पश १६५;--श्रमण १३, १७१

ं :--धमणगंष १४:--ध्त १२-१४,० २६८;-संघ ६, १२;--मूत्र १३; -न्याय २७४, २६०

जैनआगम-५--७, १०--१२, ३१, 37, 48, E4, E=, 1 80, 13E. trr, 14x, 146, 100, 166,

२००, २०४, २१०, २१३, २३१, २३१ डिल, २४३, २६२, २४४, २६८; — में प्रमाणवर्चा २१७, २१८, १३६; — में बाद १६६; — परंपरा २११ जैन आतम-बाद — २३२ जैन तत्व-विचार — ५२; — की प्राचीनता ५०; — की स्वतंत्रता ५१, जैन तक्तं-भाषा — २६१ जैन संस्कृति-संशोधन-मंडल — ३५ टि०

# जैन-साहित्य और इतिहास—३०४ टि० (ज) ज्ञप्ति—१३७, १४५:—तात्पर्यं २६३

जैनेतर मत --- ३०७

ज्ञात १८८, १८६. ज्ञाता—-२४६ ज्ञाताधर्म---२४ ज्ञात्वमंकथा---२२, ३१, २८१ जातत्व-- २४= ज्ञान---३२, ३३, ५४, ५६,१२७, १२६ 230, 232, 238, 234, 281, .१४३, २१७, २१८, २२०, २३१, २३८, २४८, २४२, २४६,२६१, २६३. २६४. २७६. २८३, ३१३, ३१६:--प्रमाणकासमन्वय १३६, -- चर्चा १३०, १३४, १३६;--चर्चाका प्रमाणचर्चासे स्वातन्त्र्य . १३५:-चर्च की जैनहष्टि १२७, २५८:--परिणाम ५५:--प्रमाण १४३:--आदिगुण =१:---भौर दर्श-नका योगपद्य २६४;—गुण २३८, २५६;--स्व-पर-प्रकाशक २२०. २६०:--सहभाव और व्यापार २२० २२१, २६५:--स्वभाव २६३:---

भेट २३०:--पक्ष ३१७. बाद 3 8 E ज्ञान-प्रवाद----२२. १२६. ३०३. ३०५. 305 ज्ञानप्रदन—१८२ ज्ञान बिन्द्—२२१ टि०. २६१ चातात्मक—१४३ ज्ञासावरणीय—२५६ सामी----३६३ जाने स्टियवाद — २१७ ज्ञेय-- ह. २६३;-- स्वभाव २६३ उवालाग्रसाद—१५० · (z) टहवा---३४ टीका---२६. १४५. टची---१६० (त) तंदुलवैचारिक---२६, २५२ तज्जातदोप---१७६; विशेष १८० तत्त्व--१०२, २०७, २०८, २३३, २४७: २६७. ३१४, बुमुत्सु कथा. १७६: जान २४३, २४४, ३१३ तत्वाम्यास २५७:-तत्वार्थं २३३ तत्वार्थं — (सन्न), १३३,२०६, २०८, २२२, २२४, २२७, २३०, २३१, २३३, टि॰, २४२, २४३, २४४, २४४, २६४, २६६, टि०, २८४, —भाष्य २१६; २२१; ७ टि॰, ५, २०६. टि॰. ३०२ तत्त्वार्थश्लोकवातिक---२६०, ३०७ टि०, तत्त्वार्थमूत्र जैनागमममन्वय -- २०७ 

तत्प्रतिपेच---१५८ तथागत-४७, ५०, ५८, ६०, ६७, €€, ७०, €७, E=, तथा ज्ञान-१८१ तदन्यवस्तुक -- १= ६ तदन्यवस्नुवन्यास-१६७, २०१ तद्वस्तुक--१८६ तद्वस्तूपन्याम--१६७, २०१ तन्त्रान्तरीयों---२२६ तमस्---२४६; -- गुण; रूप २४४ तर्क--२२४, २०६ तर्कशास्त्र १६८; १७३, १८४, १८४, १=७, १६२, १६३, **१६**७, २०० तर्पणालोहिका १८६ टि॰ सारपर्यंग्राही--१२३ तादातम्--६५, २३८, सामिख---२५६ तिस्थोगालीय---६ टि० तिथंगु--- ५८, ७७, २०६, पर्याय ७८; -सामान्य ४८, ७७-८०, १२०:

तीर्थंकर-- ४, ४-६, ११, १६२, २६० युत्यता-अतुत्यता-- १२० युष्णा--- ४६, ४६ तेरहपंप-- २५ तैत्तिरोमोपनिषद--- ३६ टि०, ४२ तीपमॉ--- २५५

तियँञ्च २५७

(작)

त्रिकालागाधित वस्तु—१२७ त्रिगुणात्मक—२५४ त्रिपिटक—३,,६७, १०१,१७० त्रिप्रदेशिक स्कन्य—१०६ विलक्षण-कदर्यन — २०६ त्रिवणीचार — २४ वैकालिक — ६३ त्रैरासिक — १६४, ३०४

(द)

दशस्य--५६ दर्शन—=५, ६६, १४१, २२६, २३१, २६०, २६१, २६४;---प्रभावक शास्त्र १७३;---प्रभावना १७३;--- और नम ३००; भेद २८६ . दर्शनप्राभत—२३३ टि० दर्शनमोह—-२१६ दशपूर्व- ह टि०, १४;- घर ६, १०, 858 दशपूर्वी--- ६, हि० १०-११, १६, २६, 8 5 3 दशप्रकीणंक---२७ टि०. दधर्वकातिक---२१, २३, २४-२७, ३० ₹₹, ₹६३, '१=३, १=६,' १६२, े १६३, १६४, १६६, २०१; — गुणि े१=३;---नियुक्ति १५६ वत्ताश्रुतस्कंच---२२, २४,२७, २६, २८३ दार्चीनक साहित्य का विकास प्रम-२८१ दिगम्बर--१०, '११, १४-१६, २०-२३, २६, २६, ३६, २१०, २३०, . \* २३१, २६०, २६६, २८३, २८४, '' ३०४;—ने अंगवाह्य २३, धृत **वा** विच्देर २२ दिगम्बरीय---१३३ दिग्नाग-१४४, १४४, १४८, १,७%

१४८, २७२,२७३. २७४, २७६, २८४, २८४, २८६, २६६, २६६. २१७. ३१२ दीवनिकाय- ४६ टि०, ४७ टि०, ५०. ४४ टि० ४६ टि० १७० दीर्घतमा---३६ २०५ इ.स-४८ ७४, २५४ दरपनीत १८६. १६६, १६७, २०१ दर्णय---२३० दर्नय---१०३, ३०० रवंत--५६ द्वंतिका पुष्यमित्र-१८ दलंभदेवी---- ३०३ दुपणा--१६०, १६१, १६४ हप्टसाधम्यँवत् - १४२, १४८, १५४ रप्टांत--१५७, १५८, १८८, १६१; --विगृद्ध १६६:--विगृद्धि १५५ हिन्य-६७, ११२, ११४, ११४, ११७ हिष्टवाद---१४ १५, १७, २०, २२, २४, २६, २८१, २६८, ३०५ टि०, 30€ देव---१७. २५७ देवता---३१५ देवधिगणि -- १६, २८२ देव लोक---१०५ देववाचक---३० देवसेन-- ३०४ देवेन्द्रस्तव---२६, २८२ देश—११७ दोप--२५६:--वर्णन २५३:--विशेष १८०

द्रव्य-६२, ७१, ७३, ७७, ८३, ८७,

११५-११६, १२२,१२३, १४१,

२०८-२१०, २१४-२१७. २२६. २३३-२४१, २४४, २४६, २६७. २८६ ३१७-३१६.—और कर्म ६१:—गण ६१. २३२. २३८:─ जाति ६१:--पर्याय ६१. २३२:--पर्याय का भेदाभेद ७६. ८४:--क्षेत्र-भाव ७३:-- हिट ६०: ६४ -दर् दद. ११६-१२०, २०७, २४०, २४१, २७४:---परमाण् ददः —विचार ७६: — आगम E:--आत्मा ५४, ५६;--अनुयोग १७, २४, १८७, १८६;—शब्द का अय २१०:-- लक्षण २११, २३४;--पर्याम २३४;---स्वरूप २३४,२४०; —साधम्यं-वैधम्यं २४३, २१६ रव्यवाद---३१६ द्रव्य-नय---२४०: २४०--- और पर्यायनय २४३ द्रव्यनयाथित---२१० द्रव्याधिक ७१, ७७, ७८, १२०, २७३ २७४, २८६, २८७, ३०१, ३११, ३१२, ३१४. ३१८;—पर्यायायिक ११७:---प्रदेशाधिक ११५ द्रव्यास्तिक---२१० द्रव्योत्पत्ति---३१६ द्रप्टत्व---२५५ द्वात्रिशिका---२७०, २७२ द्वादर्शाग—३, २१, २२, २३ द्वादशांगी-- ४. ७, प

द्वादशार नयचक्र---३०६, ३११

द्विप्रदेशिक स्कन्ध--१०६

ह्येय---२५३, २५५, २५६

देत---३१६

```
٤É
```

२६४. और व्यवहार २४६;-प्रधान अध्यात्मवाद २३२ निधावचन--१८६. १६४. २०१ तिश्चित---२२३ तिक्कंप—-४७ निर्पेष—६४, ६६, ६७, १५६;—पक्ष; ६३—मूख ६४, ६५:—रूप ११२, 346 निह्नव-- ३२ नेति-नेति--४६, ६० नेपाल---१५ नेमि---३११ नैगम---२२०. २६७. ३१२, ३१८ नैयायिक—-३, १३६, १४३, १४४,१६८, २१७, २२०. २३६, २५६, २७२,

नेतेचिक ४३ नैश्चियन---२५१;--नय १२१;--दिष्ट २५८:--अहमा २३२

२८४, २८८, २६८, ३१७;---

नोइन्द्रियप्रत्यक्ष---१४१, १४६ नोकेवल--१३१

न्याय--१४८, २८८;--परम्परा १३६, २४०:--वैदेषिक २५२.

न्यायकुमृदचन्द्र---२६० त्याय-दीपिका----२६१ न्यायभाष्य---१५३-१५५, १५८, २३०, ३०२-मार १४३, १४६, १४७ न्यायम्ख—१८७

न्यायवानय-१५६, १६१;-के अवयव ू १५६;--दश अवयव की तीन परं-

ं परा १५८

न्यायिनिवचय--- २६४ टि०, २६०

न्याय-वैशेषिक---२०५ २०६ २५२ न्यायशास्त्र—१७६. १७६ न्यायसत्र—७ टि॰, १३८, १४४, १४६,

१४८. १४७. १४८. १६१.१६६. १=१. १=¥. १=७. १==. १=€. १६२. १६३, १६५, २००. २०७; ---कार १५०. १८४. २३०. २५३

स्यायावतार—२७०. २७१.२७<u>४.</u>२७६. २८६:-- विवेचन २७५ टि०

(4)

पएसी---३२. १७० पंचप्रदेशिक स्कंघ--११० पंचमूत---४२ पह स्वंधस्याय---२५३ पञ्चकल्प—२६. २५२ पुक्रच ज्ञानचर्चा---१२८ पञ्चास्तिकाय---२४, ६३ टि०, २३३

टि॰, २१४, २३७ टि॰, २३८, 285 पक्ष--१०२, १५७, १५८; विपदासम-न्वय १०४:—अप्रयोग २२७

पदार्थ---२०७. २०८. २३३ वद्मपुराण---२४ परकृत---४५

पद्धव्य---२५२ परद्रव्य-क्षेत्र-गाल-भाव---६० परद्रव्यप्रकाशक-----२६०

पर प्रकाशक----२६०, २६१ परम-तस्व--४०, ४०, ६४, ६४, १२०,

20E, 23€

परमाण-५२, ८७, ११६, २४३, २४४ २४५.-को नित्यानित्यता ८७ के चार प्रकार ६७. ६६ - पृदगल पृश्, ७८, ७८, १०६:---वर्चा २४५:--सदाण २४५. २४६ परमात्मा---२४८. २४९. २६६:---वर्णन में समन्वय २४५ चरमार्थत:---१३५ वरमार्थं-दिप्ट----२४७ 'परमेदवर---४३ परमेप्ठिन---२४८ परस्परसिद्ध---५७ वरम्परागम--१६२ परलोक--४४. ६८ वरसावेशस्य-१२७ परामक्षेप---१२७ विश्वासनसील---२५० परिणासनकीलता—५४ 'परिणाम--७८, ८२, ८३, ११६, १२८, २१२, २१३, २५१;--पद दर;--वाद ८४, २४०--आदि मान् परिणाम २१३; —यादी २६८, 335 परिणामक—-३१७ परिणा भिकारण--१८० परिचामी---३१७ परिणामीनित्य---२४० परिदोपानुमान--१५३ परिहरणदोप १७६ परिहार १६२, २०० परीक्षा---२२५ परीक्षा-मूख---२६०

परीपहाध्ययन---२२ परोक्ष--१२८. १३१. १३४. १४६ १६३ २१८ २६१-२६३, २७६. पर्याय---६२, ७१, ७७-द१, द३, द६, नन, ११६, ११न. २०६. २११. २१३, २२६, २३३, २३४, २३५-२४१, २४४, २६२, २६५:—दृष्टि ७४. ८४. ११८, ११६. २४१, २७४: --नय २४०. २४१:--नया-श्रित २१०:—विचार ७६. ७८.— का लक्षण २११-२१२--- नयान्तर्गत २७३, नयावलम्बी २७४ पर्यायाथिक--११८. २८६. २८७, ३०१ ३११, ३१८ पर्यायास्तिक---२१० पांच ज्ञान---१२६, २५८ पाटलिपुय---१४, २६२ पाटलीपुत्र-वाचना---१४ पाण्ड्---२३ पातंजलमहाभाष्य---२०६ टि० ३०२ पात्रस्वामी---२८६ पाप—६८, २०८, २५२ पायासीसूत्त---१७० पारमाधिक---=३, ६६, १३८, २४७, २५०, २५१;—दृष्टि ३,०१०, १३५:---प्रत्यक्ष १३५, २८६ पारिणामिकी---१३२, १३४ पादवनाय--३२, ५०,५१, ५४, १२६ २६७, २६६;--परम्परा ४४;--अनुयामी १७०, १७१;—संतानीय २८३ . . . : पाहुड---२१

पिङ्गल---१५०, १५३-१५५-- 💥 पिण्डनिर्युक्ति—२०, २७, ३०, २८२.-विण्डैपणाध्ययन----२१ पिप्पलाद-४२ पण्डरीक---२३. पुण्य---६८. २०८, २५२:--अपूण्य २५४ पण्यविजयजो---२०५, २६५ पदगल---३२. ७८. ८१. ८७, ८१, ११६, १२७, २१४, २१६, २४४. २६७, २७०, ३१७,-अस्तिकाय ६४. ७६. २१४ की अनित्यता = ६: की नित्यता = ६ -- स्कंघ ४१. ५६, ११६, २४४: --व्याख्या २४४:--कर्म २५० पुनरुक्तनिग्रहस्थान १८० टि० पनर्जन्म---४४ परातत्व—१७० टि० पुरुष---४०-४३, २०७, २५०, २५२, २५३, २५८, ३०५, ३१५ ---कार ३१७:--कारणवाद ३१४. ---वाद ३१४, ३२० ---अर्द्धत ३१४, ३१६ पूष्पचूलिका---२४, २५१ पूष्पदंत---२२ पुष्पिका---२५, २८१ पुस्तक-परिग्रह-—१३ पुस्तक लेखन---२७ पुज्यपाद---२४, २७०, २५४ पूर्व--१६, २१, २६;--गत ,२०, . २६, २८३, २६८, ३०४-- घर २२; -्का विच्छेद २०, से बने ग्रन्य २० पूर्वपक्ष--१०४ पूर्वमीमांसा---२४०

· पर्वचत---१४२, १४८, १५१--१५६ ु पूर्वोद्धत---२२ पञ्छा---१८६, १६३, १६४, २०१ प्रथक----२३८ पथक्त्व---२३७ . पोद्रशाल---१६४ पौरुपेय-- ५, १६२ पौरुवेयता----3 प्रकीएंक-१६, २६, २६, ३१, २८१, प्रकृति—२०७. २४०. २४०, २४२-२५४, ३१५, ३१६-परिणामवाद पर,--वन्य २४२,--कृतुंख २**४**१ प्रजापति—४२ प्रज्ञप्ति~—२८१ प्रशा-- १२१, २२४,--गम्य १२०, १२१---मार्ग १२१.--वाद. १२० प्रज्ञाकर---२५€ प्रज्ञापना--१७, २४, २८, २६, ३१ ३२, ४६, ७६ टि॰, ७७, ७६, ५० Eo, = 7, = 4, \$70, \$70 Eo, २१४ टि०. २४४, २१३ टि०,२५१ रदर, रदर, ३१६ प्रजापनीय भाव---४ प्रतिक्रमण---२३ प्रतिक्षिप्त-६० प्रतिच्छल--१८३, १८६ प्रतिज्ञा--१४७ १४८, १६१,--विमिति १५८,--विद्युद्धि १५८,--हानि १६२, २०० प्रतिदृष्टान्त खण्डन-१६७, २०१ प्रतिदृष्टान्तसमदूषण—१६७, २०१

प्रतिदृष्टांतसमा—१६५, २०१ :

प्रतिनिभ १८६
प्रतिनिभोपन्यास १६न, २०१
प्रतिपृच्छा व्याकरणीय १८२
प्रतिपृच्छा व्याकरणीय १८२
प्रतिपत्ति २२५
प्रतिभामूर्ति सिद्धसेन—२७१ टि०
प्रतिभास—२५६
प्रतिलोम—१७८ टि०, १८६, १६५

प्रतिवादी १७७ प्रतिपेष—१४८ प्रतिष्ठा—२२५ प्रतिस्थापना—१८५, २०० प्रतीतिनराकृत—१८० प्रतीत्यसमुत्पन—४६ प्रतीत्यसमुत्पन—४६, ४८, ८६, ६१, २४४;—याद ४७

प्रत्यक्ष—१२७, १३४, १३४, १३४, १३६, १३६, १४४, १४४, २२६ २६२, २६३, २७४, २०६, २०६; —के चार भेद १४७;—इन्दियन और मानस१४७;—निराक्कत १८०; —परोक्ष २१६;—प्रमाण १४४, १४६, २१६ ३१२;—आदि चार प्रमाण २१६;—खतीन्द्रय २६१; —लीयिक अलीविक २७६

प्रत्यभिज्ञा—१४० प्रत्यभिज्ञान—१४६, १४४, २५६ प्रत्यय—२४१ प्रत्ययित—१३५ प्रत्याख्यान—२१, २२, ४५ प्रत्याम्नाय—१४५ प्रत्यावर्तनता—२२४ प्रस्कृत्यन्तनालग्रहण—१४२, १४५
प्रस्कृत्यन्तदोप—१८०
प्रस्कृत्यन्तदोप—१८०, १६२, २००
प्रत्येक बृद्ध—१०, १६३;—कथित प्रयमानुयोग—२४
प्रदेश—७६, ८७, ११८, ११६;—दृष्टि
प्रदेश—८६, ११८, ११६, २२८;—की
अरेक्षा—८०;—भेद २३७

प्रदेशायिक--१२०: दृष्टि ११६ पटेशी—२६३ प्रधान कारणवाद---३१६ प्रपञ्च—२०८ प्रभव---१६ प्रभाचन्द्र—२६०, २६१ प्रभावक चरित्र—२६७ टि०, ३०३ टि० प्रमाण---१०, ११, ३२, ३३, ३६, १३७-१४१, १४३, १६४, १८२, २०७, २१७-२२०, २२६, २२६, २४८, २६६, २७६, २७६, २८३, २८८, २८१;---और अप्र-माण विभाग २२०:--लक्षण २२०, २८८;--भेद १३६;--चर्चा १३४, १३६ २४८: -- ज्ञान १४४. निरूपण २१७, २७६;--भेद १४४; —शब्द १३७:—शास्त्र व्यवस्था ३४, ३६;—संख्या २१६;— व्यवस्था २८५----२६० प्रमाणनयतत्वालोक---२६१. ३०७

प्रमाण सास्त्र—२७२, २७५
प्रमाणसंग्रह—२६४ टि०, २६०
प्रमाणसंग्रह—२६४ टि०, २६०
प्रमाण समुज्यय—१४८
प्रमाता—२७६
प्रमात—२५५
प्रमात—२५५
प्रमात—२६, २०७, २३३, २७२, २७६,

प्रमेयकमल---मार्तण्ड २६० प्रयोजन---१४५ प्रवचन माला----५ प्रवचनसार----२४, २३३ टि०, २४२, २६२ टि०, २६२,

प्रशस्त (पाद)---१४४, १४८, १४७, १५७ टि०, १५८, २४३

प्रशस्तपादभाष्य—२०२ प्रशास्तुदोप—१७६, प्रश्न १८१, १८२, १९४;—के छः प्रकार १८१;— प्रैविय्यः१६४

त्रावच्य-१६४
प्रस्तवाहुल्यमुत्तराल्यता १६४, २०१
प्रस्तवाकरण—२२, २८, २८१
प्रस्तावतीत्तर वाहुल्य—१६४, २०१
प्रस्तावतीत्तर वाहुल्य—१६४, २०१
प्रसंगापादन—१८३, १६०, १६८
प्रसंगापादन—१८३
प्रसंवधर्मा—२४०
प्राह्यतः—२१७
प्राह्यतः—११, २८

प्राण---४१ प्रातिलोमिक---१६५ प्रामाण्य---६, ६, २५, २८६ प्रायः वैद्यम्यं—-१४२, १६० प्रायः साधम्यापनीत—-१४२, १५६, १६०

प्रेमीजी—३०४ प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्य—३५ टि॰, २६६ प्रोप्टिल—१७

(फ)

फल—-२८८ फाणित---१२१

(ब)

बत्तीसी—२६६ बद्धत्व–अवद्वत्व—२७० बन्ध—२०८, २४८, २४२, २४४, २४८, —हेतु २४४;—विचार २७०

वाह्यात्मा—२४= बाह्यार्थं—२६३ बद्ध—१४, ४४, ४६, ४७, ४६,४३,४४,

प्र, ४७-६१, ६३-७४, ८३, ४४, ४७-६१, ६०२, २४८, २६०

—अनातमवाद ४४;—अनेकान्तवाद ७४; के अव्याकृतप्रदन ५६;—विम-

ज्यवादी ५३:-- यचन २५५ टि॰ बद्ध वचन---२५५ टि० बद्धानन्द—३०३ बद्धि--१३२. १३३, २२४ बद्धिलग—१७ बहुदारण्यक-४२, ४३, ४४ बृहत्कल्प (भाष्य) ४ टि०;५ टि०; ६टि०; ६ दि०, २५. २७, २६, ३३, १७२ --- १७४. २८२ वेचरदास जी---२७० बौद--३, १४, ३२, ३३, ४४, ४७, ५३-५५, ६७, ६७, १०४, १२७, १२=, १४४, १४७, १४=, १५६, १६६. १७०, १८२, १६६. २११ २१७. २५० टि० २५१, २५४० २४६, २६२, २७२-२७७, २८४-२६०, २६७, २६८, ३०३, ३१८-३२०:--पिटक ३१, १६६; १७०;

२८६;—चाव ३१, ६६, ८३, ६९; —भाव २४६, २३२ ब्रह्मचर्यवास.—४६, ६५ ब्रह्मसूत्र—६, १६५, २०६ क्षताढेत.—२३२, २५६

ब्राह्मण---३, १२

--- त्यायशास्त्र २७२, २८४

बहा--४३, ४४, ४६. ८७, ६४, २५६,

(भ)

भंगकात---१०१ भंगविद्या---११३ भंगों का इतिहास- ६३ भक्तपरिज्ञा----२६, २७, टि०, २८२ भगवती. २६ टि०, ३१, ३२, ५२, ५२ हिंठ, ४४-४७, ६२, ६६, ६६, ७१, ७४, ७४ हिंठ, ७६, ७७ हिंठ, ७६, ६०, ६२, ११३, ११३ हिंठ, ११६, ११६ हिंठ, ११६, ११६ हिंठ, ११६, ११६ हिंठ, ११४, १७१, १६२, १६६, १४४, १७१, १६२, १६६, १४४, १७४, १६२, २४४, २१४, २६२, २६३, ३१६,

भगवदगीता—६, १६५ भद्रगुप्त—१७ भद्रवाहु—द टि०, ६ टि० १४-१६ २२, २८, २६,३३,३६,१२३,टि०, १५६, १५७, १४८, १८३, १८०-१६२, १८८, २०४, २८३

भद्रवाहु द्वितीय---३३ भरत चक्रवर्ती---४१ भतु प्रपञ्च---२४० भतु हिरि---३१३, ३१८, ३१६ भव---४६, ४६, ११७

भवप्रत्ययिक—१३१ भारतीय विद्या—२७१ टि०

भाव—६२, ७१, ७३, ७४, ११४-११७, १२२, १२३, १४७, २३८, २४१, २४५, २८४, २८६, ३१७, ३१८; —परमाण ८८;—अभाव २८७;—

बाद ३१६

भावना-—२६६ भावनिक्षेप—२३२ भावप्रमाण—-२२६

भावाभाव-रूप---२७२ भावाधिक--७१, ७७, ११७, ११८ भाष्य—२६, ३२, ३३, २०४, २०७, २८३ भिल—११८ मृत—४३, ४४;—बाद ४४;—बादी ३१, २८२ मृतविल—२२ मृतविल—२१

—गामी ११८ — बमेद ६१, १२०; — जान—२३७, २४६, २४२; २४४, २५७; — व्यवहार—२३७, —र्विट २७४ — अमेद २८७ —

---वृष्ट २७४--अमेद २८७,--गामी २८७---दर्शन २९७ भोक्तुत्व---७५

भौतिकवादी—६०, ६६, ७२, १२१ अम-१२८

अम---१२६ अमर---१२१,

भ्रमर—१२१, भ्रान्तम्—२७७

(म)

मज्भिमनिकाय---४६ टि०, ५३, ५६ टि०, ६० टि०, ६७ टि, ६८ टि०

मति— १२६, १३३,१३४, २१६, २२१, २२४, २६२, २६४, २६६;—शुत

ररह, रहर, रहर, रहर, रहर, वा विवेक २२१,और श्रुत अवि-भाज्य-२२१ —के भेद २२२ परोक्ष

प्रमाण २१६

मतिभंगदोप---१७६

मतों की सृष्टि—११५ मयुरा—१८

मध्यममार्ग-४६-४८, ६४, ६६, ६१, मध्यान्त विभागवृत्ति-१४४, २४०

मन—४६, १४६,२१७ मनः पर्यय—१२६—१३१, १३४, १३४,

१४१, १४६, २१८, २६२, २८८ मनुष्य—२५७ मनोजन्य—१३५, १४४, १४७

मनोविज्ञान---४६

मरण--४६ मरणान्तर--४६, ७०

मरणोत्तर—तथागत ४६, स्थिति अस्यिति ६६ मलयगिरि—३४, २८४

मलवानार—२४, २८४ मल्ल—३०३ मल्लवादि—२८८, २९४, २९६, २९७

३०२, ३०३, ३०४, ३०४, ३०७, ३०६, ३११, ३१३ और नयनक २६३,—का समय २६६

मल्लवादी प्रवंध---३०३ दि० महाकल्प श्रुत--१७, २१ महाकल्पिक---२३

महागिरि--१७ महानिशीय--२७, ३० २८२

महापुण्डरीक----२३

महा प्रत्याख्यान—२६, २६२ महावन्य—२५३

महाभारत--१४२ महामूत--४४,४७

महामोह—२५६

महावीर--१४, २१, २६, २७, ३१,

. ३२, ४४, ४x, Xp, X7, XX--

४६, ६१, ६४, ६४, ६७--७०, 03. UX. 53. 58. 55--68. EE-108 888-88E. 838 १२२. १२=. १२६. १३६ १६६-१७२.१६७ २७३. २६१. २६६ २६७, २६८, ३०१, ३०६ — से पर्व को स्विति ३६,-की देन ५१ यहावीर जैन विशालय रजतस्मारक-२०५ दि० महा सामान्य---२०६. २२६ महास्वपन--५२ महेन्द्रकमार जी---३५ माइल्ल घवल---३०४ माठर-१४७, १४६, १५०, १५३-276 माणिक्यनन्दी----२१० माण्ड्रवय-(उपनिषद) ६६,१००, १०१, 785 मात्रकापदास्तिक---- २१० मायरी वाजना--१८,१६ माध्यमिक दर्शन-१६ मान---२५६ मानसज्ञान--१४४,१४७ मानस प्रत्यक्त--१४७ मानसिक---४६ माया---१२७, २५६ मायिय--- ५३ भागं---३११ मार्गणा--- ५१, २२५;--स्थान २५७ मिच्या—१२७, २७४, २८६;—श्रुत ५;--वाद २७४;--वादी २७४ मिथ्याज्ञान---२५३-२५४

मिय्यात्व--१२७, १३४, २४४, २४६, २६८ मिलिन्द-- १६२ दि०, ३१६ मीमांसक--३, १५०, १६२, २७२, २५४, २५६,३१३, ३१४,३१४ मीमांसा दर्शन--१४६, २८८ मक्त--५७, २५८:-- आत्मा २५२ मक्तक--१०, ११ १६४ मक्ति---२५२ मण्डकोपनिपद्—४२ मढदिष्ट---२५७ 583 मूर्तत्व-अमूर्तत्व----२४३ मल--२४. २७ २५१:--कारण ३६. ४०-४३:---तत्व ४२:---दो दणियाँ ११७:--नय ११७, २२७, मल माध्यमिककारिका---१५० मल सत्र---३०, २५२ मुलाचार- ५ टि॰, २४, १६३ टि॰ मृत्यू---४१ मपा---६६ मेधा----२२४ मेरुतग---१७ टि० मैंश्रेय (नाय)--१४७, १४८, १५७, १८८ मैत्रेयी---४४ मोक्ष---६९, २५०, २५३, २५८, २६६ :--मार्ग १३, २६७, २६६ मोक्षशास्त्रिक---१६६ मोह---२५२-२५६ मोहनीय----२५६

मोहात्मक---२५४

(य) यतिवयभ--१२३ टि० यधार्थंदर्शी—११ ययार्थं श्रीता---११ यदच्छा—४३ यशोबाह---२३ यद्योभद्र--१६, २३ यशोविजय-१२=, २६१, २६५ याग----३१४ याज्ञवल्क्य---४४ यापक---१८३-१८५, २०० यापनीय---२३० यक्ति--१३६, १८५;--दोप १८०;--विरुद्ध १९६, २०१ युक्त्यनुशासन---२८७ योग---=४, २५५ योग (दर्शन)---२१२, २५६ योगदर्शन भाष्य----२१७ योगसूत्र---२४४, ३०२ योगाचार---१४४ योगाचार मूमिशास्त्र---१४५, १४७, १५२ (**₹**) रजस्—२५४ रजोगुण---२५६ रत्नकरण्डभावकाचार--२४, २७१ रत्न प्रभा पृथ्वी--१०५ रत्नायली—२७४, ३०० रय--३१६;--यात्रा १७४ रथांग---३१६ रविषेण--- २४

राग---२४३, २४४, २४६

राजप्रशीय--२४, ३१, ३२, १२८,

१३o. २८१-२८३ रानडे--४३, ४४ रामायण---१४२ रायपसेणइय--१७० स्ट्र---४२ रूप--४४, ४६, ७०, २१७, २४७ रूपी--७६, ७६, २१६, २४३ रेवती मित्र-१७ रोह गुप्त-१६५ (ल) लघीयस्त्रय---५२ टि०, ३०७ टि०, २६० लयू---६६ लब्धि—२६६:--वीर्यं ५७ लिग---२७० लूपक-१८३, १८६, १६८, २०० लोक-४७, ४१, ४६, ६०, ७२, ११६, १७१, २२६;-की नित्यानित्यता . और सान्तानन्तता ६२;--क्या है--६४,२१४;—निरुक्ति ५०;—प्रज्ञप्ति ५०:--रुदिनिराहृत १८०:--यादी ६=:- व्यवहार ४०, १३५:--संज्ञा -५०:-अलोक का विभाग २४२;--तत्त्व ३१४ लोकाकाश---२४२ स्रोकागच्छ<del>—</del>३५ लोकायत--- ८७, ६० लोकीतर--१४२, १६१, लोहाचार्य---२३ लीकिक--१४२, १४६, १६१ ,१२१,

२४७;-आगम १६१;-नम १२१;

--प्रत्यक्ष १४६, १४७

(ৰ) बन्दना---२३ वंशक्षका---१२ वत्तव्यत्व-अवताव्यत्य--६६ वसस्यता—१४१ वन्ता--- ५. ७. १६४. वचन-भेद---२५६ बज्र--१६. १७ वटटकेर---२४ वत---3 १ ६ वर्गणा---- ५१ वंगादि---२३४ नर्वेमात---४ वलमी--१४, १६, २०, २७, २८२, во€ वल्लभाचार्य---२४० वर्मात--- २२८ वस्बन्य---१४८, २७२, २८४, २८८, 385 वसरात---३१६ वस्तु—६६, १०४, ११८, १२७, २०४, २३८, २४१, २८४, ३०८, ३१८,

३१६:--दर्शन ११६:--दोप १७६;

-दोप-विशेष १८०:--में एकता-

तत्त्वरूप ३१५

वस्त्रधारण---२३१ टि०

वाक्यदोध---१८० टि० १६४, १६६

वाक्छल---२००

वाक्यपदीय----३१३

वानयशुद्धि अध्ययन---२१

२४४. २६१. २६२. २६४. २६४ वाचना--१४. १६. १८. १६ वाचम्पति---३४ वाच्यता---१००, १०१ वात्स्यायन--१४७. १४६. १५७, २७२, १वद बाद---१७०. १७१. १७४. १७६. १८१. १६०:--क्या १७६, १७८, १६४: ---का महत्त्व १६६:--दोष १७८: --- q = १६६. १८४. १८१. १६३: ---प्रवीण १७१:--मार्ग १८८. १३८:--विद्या १७०,१८७:--विद्या विशारद १७२:--शास्त्र १५७. 338 बाददात्रिदाकाएँ---२७३ वादि--१७१, १७२, १७४, १७७ वादिदेव सुरि--- २६१ वायगांतरे---२० वायू---४०. ४१ वार्पगण्य---३१२. वालभी वाचना--१६, २६ विकल---१३१ विकलादेश---११३ विकलादेशी---१०६ टि०, ११३ अनेकता ६६:-स्पर्शी १२८:--विकार--१२० विक्षेपणी १७४, १७६ विक्षेपवाद---५६ विक्षेपवादी---६८ विग्रहन्यावर्तनी--१४५, १६२ विगृह्यसंभाषा—१७६ टि०, १८४ विचारणा---२२५ विचार श्रेणी---१७ टि॰ वाचक (जमास्वाति)---२१२, २३५ टि०,

२३=, २४१, २४२, २४४, २४४,

--- मात्र १२०;--- विशेष १८०:---व्यवहार १२३;--शक्ति ४०;--नय ३१२, २२७, २२०:---के मेद २२७

दाव्दात्मकः ग्रन्थ—**-**द घव्दाई त---१२४, ३१८ शय्यभव---१६, २२, २६, ३० शरीर--४६, ४७, ५६, ६४, ६४, १७०,

२३४

शरीरात्मवाद---४७ शांकरभाष्य---३०२ शान्त्याचार्ये---३४, १३८ शाबरभाष्य---३०२ शासन प्रमावक ग्रन्य--२७२ **गाश्वत---२४**६ शास्वतता---११८ शादवतवाद---४७-४८, ६०, ६६-७१,

७५, ६१ शादवतीच्छेदवाद---७२ वास्त्र---६, ३१२ द्यास्त्रवार्ता समुच्चय--२६०, २६१ द्यास्त्रोद्धार भीमांसा---२४, २६ टि०

शिव---२४=

शीलांक---३४, २८४ धुक्लयजुर्वेद---३१५.

चुद्ध---२४७, २५२;---बारमा २४७

. घुडाई त—४४ द्यम (अध्यवसाय)---२४२, २५३

द्युभमाणवक---५३ बुत्म-४७;-वाद २४७, २४६, २७२; -वादी १६२;-वाद २६४

शून्याद्वीत---२३२, २६६

शेष---१५०

बीपनत-१४२, १४८, १४१, १४३, १५६:--के पांच भेद १५२

शेपवदनुमान--१४६-१५१

रौलेशी---५७

र्याम--२८:--वर्णंपर्याय ८० श्रद्धा—६, १६४;—प्रधान २८३

धमण---१३, १४, १६

श्रवणता---२२४ श्रावस्ती---३२

थीगुप्त—१७

श्रुत-- ३, १४, १२६, १३०, "१३४,

१३४, २१८, २१६, २६२, २६६;

—केवली ५, ६, ११, १४, १६, २३, १६३;--ज्ञान ६, १३१, ३०५;

—धर, १३;—निःसृत १२८,

१३१-१३४, २२२ ;--सिध-

ऋदि १४;—विच्छेद १६;—स्नत्य २७:-स्वाध्याय १४

श्रुतदेवता— ३०३, ३०४, ३०६, ३०७ श्रुति---३

श्रुतिपरम्परा—११

थोता—४, १६४;—और वक्ता दिव्हि ५ . - , : : ; -

दलोकवातिक---२०६ टि०, २६५ टि०, マニと

दवेताम्बर---११, १४-१७, २०, २१, २४, वेद, वद, र१४;---२३०,३०४;---

ं वे आगम ग्रन्थर६;—दिगम्बर रहः ्-मूर्तिपूजक २४;--स्यानकवासी २४

- ध्वेतांश्वतारोपनिषद्—४२, ४३, ३०४,

₹१६ . -

(q) पटखण्डागम---२०-२२ ३६. २८३ पटप्रदेशिक स्कन्ध---११२ पहिन्दियवाद---२ १७ पहद्रव्य---५१, २३३ पहद्रव्यात्मवः---२१४ (स) संक्रमण १७६:--दोप १७६ संस्या--१२०. १४१. २३७:--प्रमाण २२६ संस्थैकांत---२३० . संगीति---१४ संप्रह—२२०, २८६;—नय २०८, २०६, २७३. ३१२:--नयावलम्बी २७४ संघदासगणी---- ३ ३ संजय--५६, ६८, १०१, १०४ संज्ञा---४६: ४६, २२५ संदिग्ध---२२३ संपूर्णश्रुतज्ञानी-—== संपूर्ण सत्य का दर्शन--१०३ संभव---२१६ संमृति विजय---१६ संयुक्त निकाय ४५, ४६ टि॰, ४७, ४७ Eo, 84, 88 Eo, 40 Eo, 40 टि॰, ६०, ६७ टि॰ संयोगी--१५२, १५६ संवर---६ ६ सवेजनी १७५, १७६ संशय—१०२, १०४, १५८;—प्रश्न सद्धेतु—१८५ १८१, २६२;-वाद १०४;- सद्भावपर्याय-१०६, १०७, १०६ वादी-४०;--व्युदास १५८ संसार--२५२, २५३, २५४; २६८;--

वर्णन २५२:--अवस्था ६६ संसारी---४.५ संस्कार---४६, ४८. संस्तारक----२६, २≤२ संस्थान---११७ २३७ सकस्प---४७ सकल---१३१ सकलादेश---११३ सकलादेशी---११३ सत्--४०-४२, ६७, १०२, २०७, २०६, २११. २२६. २३४. २३७:--का लक्षण २०६:--का स्वरूप २०८:---चार भेट २१० सत्कायदृष्टि---२५७ सत्कारणवादी---४१ सरकार्यवाद---२४०, २४१, २८७, ३१२. 384. 386 सत्तरिसयठाण---२६ टि० सत्ता--२०६, २३५, २३६:--सम्बन्ध २०७ ३१८:--सामान्य २०८. २३५. ३१८ सत् द्रव्य---२१० सत् पक्ष---१०१ सत्य---३, ४, १०, ६६, १२७, ३११ सत्यप्रवाद पूर्व---२२ सत्य-मुपा--- ६६ सत्तव---२०७, २५४:--- गुण २५६ सदसत--६७. १०२ सद्दालपुत्त---१७०

सन्धाय संभाषा--१७७ टि॰

मधिकर्षं---१४३ (तर्क प्रकरण) सन्मति---२७०, ३००, ३०१, २८६, २६०. २७१. २७२. २७३-२७४: ---में अनेकान्त स्थापन २७२ सप्तभंगी-६६, १०१, १०४, ११३, २१०, २४३, २**८**७ सप्रभंगीतरंगिणी---२६१ सभापति—१७६ समन्त भट----२४, १०१, २७१, २५७, 335 335 समन्वय—६१, ६५, ६७, ७०-७२. ७५, दर, द६, ६१, ६४, १०१-१०३, १०४, ११४, २४८, २४६. २६१,३०२,२८७:--वाद १०२: ---जील ७४ समभिरूद---२२७, ३०४, ३१२, ३१६

समराइच्न कहा—२७१ (टिप्पण) समवतार—१४१ समवाय—२३७, २३८, ३१८ समवाय—अञ्च ३ टि०, २२, ३१, ३२,

२६१, २६२, २६३ समवायाः—१४३, १५६ समारोप----२६२

समुदायवाद-—६७ सम्यक्त्व-—१३५

सम्यग्—२२०;-ज्ञान १०२,२२० २५३, २५७, २६१, २६२;--दर्शन \_१०

१६४,३७४;--वृद्धिः .२३३;--शुत्र

सर्व—१२२ 'सर्व अस्ति'—⊏६, ६०

'सर्व नास्ति'—=६, ६० सर्वगत—२४६, २४० सर्वज्ञ—२४०, २६४, ३१४:—का जी

२६४ सर्वज्ञत्व—२७० सर्वदर्शन समूह—३०१ सर्वनयमय—२०६ सर्वनयमयता—३०७, ३०८ सर्वमिय्यादर्शन समूहता—३०८

सर्वसर्वात्मकता—३१७ सर्वसायम्योपनीत—१४२ १५६ सर्वात्मक—३१५

सर्वार्थसिद्धि—६ टि०, २०६ टि० २७० २७० हेट० सर्वेक्य---११

२४६-२५४, २४६-२४८, २४२, २७३, २७४, २७६, २८४ २८८, २६८, ३०१, ३१२, ३१४, ३१४,

₹**१**€,

सांस्यकारिक--१३८, १४४, १४७, २४२

सांडित्य—१७ सांप्रत—२२७ सांवित्यः—२४७

सांव्यवहारिक--१३५:--प्रत्यक्ष १३४, 385,088 सांशता---५७ साकार उपयोग---२२० साक्षास्कारात्मक--१२७ सात तत्त्व---२३३ साधन---१८२, १६१ साधर्म्यज्ञान---१५४ सायम्यंसमा—१६७ साधम्यॉपनीत--१४२, १५६:-के तीन प्रकार १५७ साधम्यॉपमान--१६१ साध्य--१५६ सान्त--७३ सान्त-अनन्त--- ६१ सान्तता और अनन्तता--११६ सापेक्ष अवक्तव्य--- ६५ सापेक्ष अवक्तव्यता--- ६६, १७ सामग्री---२४४ सामान्य--- ५६, २०६, ३१२, ३१४, ३१६:---द्रव्य ७७:---और विशेष ६१, २५२;--- छल १८७, १६५, २००, २०१;—दृष्ट १४२, १५४ सामान्यतोदृष्ट—१४८, १५४, १५५ सामान्यैकान्त---३१६ सामायिक-४, २३, ५४ सिहगणि---२८६, २६७, ३११, 383 1

२८२ सिंह सेनापति—७४ सिंड—९६ सिंड झिला—१०४ सिंडसेन १००, ११७, १३८, १४३, २०४, २२६, २७१, २७३-२७७, २६४, २६६, २६७,२६६, २६०, २६६, २६७, २६६, ३०१, ३०६; —की प्रतिसा २७१;—का समय २७० टि॰

२७० टि॰
सिद्धसेनद्वात्रिशिका—४० टि॰
सिद्धार्थ—१७
सिद्धानस्था—६६
सिद्धि—६६ टि॰
सिद्धि विनिस्चय—२६०
सिद्धावात्रो — ६२
सुबलालजी-२४, २४६, सुबलालजी-२४, १७०, २०४, २३०
२४४ टि॰, २७५, २७४

सूत्रकृत (संग)—४ टि॰, २२, ४३, ४४, ६८ टि॰, ६२, १७०, १७१, २८१,

सूत्रवाचना—१५ सूर्यं प्रज्ञप्ति—१७, २४, २६, ३१, २८१

सृष्टि---४२, २८२ सेना---३१६

सन्नरूप आगम--१६२

```
₹× )
```

सोना अच्छा---५६ सोमिल--- ६. १८७ सीगतदर्शन---३०१ सीब्रान्तिक---२६८ सौराप्ट---३०३ म्कन्दक—-६२, ७३ स्वंदिल--१७-१६ स्बंध-७६, १०६ टि०, २४४;-के छह भेट २४४ स्कंचक १७१ स्थविर--- १०, २३, २६, २६, १६३, १६४. २८१ स्थान (ग्रंग)---२२, २८, ३१, ३२, ७६, ७७ टि०, ६६, ११७, दि० १३०-१३४, १३७, १३६, १३६, १४०, १४४, १४४, १४६, १७२, १७४, १७७, १७८, १८१, १८३, १८६, १६१, २०८, २१३ टि०, २१४ २१८, २२२, २८१, २८२, २८३. 380 स्थानकवासी---२४, २६;--के बागमग्रन्य स्यानांग सूत्र टीका---१७८ टि॰ स्यापक—१८३, १८४, २०० स्यापना—१२२, १२३, १६१, १८४, २००;--वर्म १८६, १६१, १६२, २००, २२५;—निदीप ३१६ स्यापनीय---१८२ स्थापित---६० स्थिति--- ५०, २४०;--वाद ३२० . स्थिरमति--१४५ स्यूल---२४४, २४५, स्यूलमद्र--१४, १७, ३०६ स्यूलगूरम----२४४ .

स्पर्श-४६, ४८. स्मति---२२४. २⊏६ स्यात--६२, ६३, ११३:--शब्दांकित УY स्यादाद-४. ३६. ४०. ४४. ४४. ४५. रवद, ३०६, ३१०, ३११, ३२०, xe e3, 208, 223, 263 244. २८७:--और सप्तभंगी ६२. २४३: --भंगों की मूमिका ६३:--अवक्तव्य मंग ६६:--मीलिक मंग ६६:--भंगों का विवरण १००;-भंगों की विशेषता १०१:--भंगो का प्राचीन रूप १०५:---भंगों का उत्थान ११२: —तुम्य ३१० स्यादादमंजरी—२२८ टि॰ स्याद्वादमुद्रा---५ स्याद्वादरत्नाकर—२६१ स्याद्वाद--१०२. २५७ स्वव्रत--४६ स्वद्रव्य, बादि—६०, १०४ स्वपर प्रकाशकता---२२० स्वपरव्यवसाय---२२० स्वपरव्यवसायि-१३८ स्वमाय--४३, १२७, १४३, २३४, २४१, २४२, ३१४;—ज्ञान २६२; -- और विभाव भाग २६२;--

पर्याय २४४;--वाद ३१४

स्वसमय---३०४

स्वलदाणदोष---१७६

स्वयंचननियक्ता-१८०

स्वयंमू---२४=